Second Edition, June 17, 1930, 6000, Copies.

Printed and Published by J. C. Craven, at and for the Oriental Watchman Publishing House, Salisbury Park, Poona, India, 6/30.

# स्वास्थ्य स्रौर दीघीयु

इस पुस्तक में सरल रीति से यह बतलाया गया है कि किस प्रकार

साधारण वीमारियां उत्पन्न होती हैं श्रौर उन के उपचार क्या हैं॥

प. सी. सेलमन, एम. ही.

धोरिपंटल वाचमेन पन्लिशिंग हाऊस. सानिज्वरी पार्क, पूना, इंडिया॥

First Edition, 2500 Copies, Registered September 15, 1928.

Second Edition, 6000 Copies. Registered June, 17, 1930.

By

The Oriental Watchman Publishing House, Salisbury Park, Poona.

- All Rights Reserved -

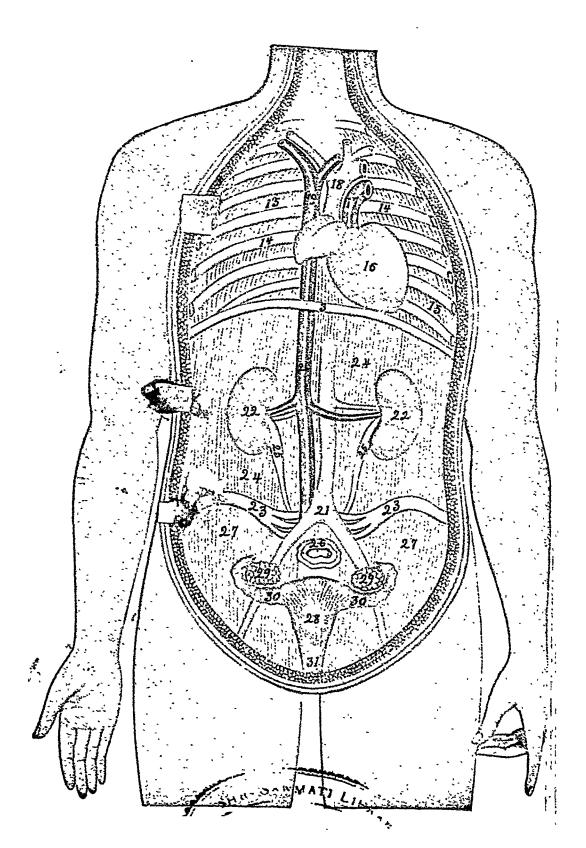

#### मानुषी श्रङ्ग का वर्णन

- १. भास प्रभास के यनत्र-भास-नली
- २. फेफड़ा
- ३. डरोदर पटल ( हाती और पेट के मध्य का पर्दा ) डायाफाम (मांज्ञपेसी)
- ४. कलेजा (जिगर)
- ४. वित्ताशय, वित्त की थैली
- ६. छोटी आंत
- ७. बड़ी आंत
- ८. पित्ताश्यय
- ६. नीचे जाने वाली बढ़ी खांत
- १०. गुर्दा
- ११. ज्यामाशय क्योक्या या जठर
- १२. पित्त
- १३. तिही
- १४. पसली
- १४. पसिलयों के मध्य माग
- १६. दिल
- १७. रुषिराभिसरण यन्त्र
- १८. ऐग्रोरटा (भमनी) (Aorta)
- १६. स्पीरियर वीना कावा (Superior Vens Cava)
- २०. इनफीरिअर वीना कावा (Inferior Vena Cava)
- २१. उदर का ऐक्रोरटा या धमनी
- २२. गुर्दा
- २३. बैठक की हारियां
- २४. पेरीटोनियम (Peritoneum)
- २४. मूत्र नल
- २६. गुदा का कोश सेक्शन
- २७. बैठ्क का पेरीटोनियम (Pelvie peritoneum)
- ২=. নর্মায়য (The Uterus)
- २६. जी अग्रह-फल कोप (The Ovaries)
- ३०. योनिमार्ग (The Fallopian tubes or Oviducts)
- ३१. सरविक्स युटेराई (Cervix Uteri)

#### प्राकथन ।

बहुत से रोग जो मनुष्य में पाप जाते हैं, इन से बचना मनुष्य के हाथ में है, इस क्रिये एक पेसी पुस्तक की बहुत ही भावश्यकता है जिस में साधारण रोगों के कारण और इन के रोक भौर भौषधि पेसी भाषा में क्रिकी जावें जो प्रत्येक मनुष्य पढ़ सके भीर समस सके ॥

इस पुस्तक के प्रथम १३ प्राध्यायों में शरीर के भिन्न २ ध्रगों की रखना थ्रौर उन के काम के विषय में ध्रित प्रावश्यक वातें वर्णन की गई हैं। उन में मनुष्य के जिये शिक्षा भी जिखी है, कि इन प्रवयवों का स्वास्थ्य क्योंकर स्थापित रह सका है। इस पुस्तक के खिक भागों में ध्रित साधारण रोगों का वर्णन है। रोगों के रोकने के नियम पर बहुत ज़ोर दिया गया है। थ्रौर भ्रौषधि ऐसी वताई गई है जो प्रति घर में उपयोग में जाई जा छक्ती है॥

इस पुस्तक का यह मतलब नहीं है कि इस के पढ़ने से उाक्टर या वैद्य की धावश्यकता ही जाती रहेगी। यह पुस्तक केवल रोगों की पहिचान बतलावेगी थ्रौर यह शिक्षा देगी कि किस २ समय यह धावश्यक है कि किसी निपुण डाक्टर की सहायता जी जाए। इस बात से पढ़ने वालों को यह विदित हो जायगा कि डाक्टर धौर उन के बड़े २ ध्रौषधालय हमारे लिये कितने धावश्यक हैं धौर हम को उन का कितना धादर करना चाहिये ॥

लेखक की यह आशा है कि यह पुस्तक प्रत्येक घर में प्रति लाम-दायक होगी, क्योंकि इस पुस्तक में जो शिक्षाएं दी गई हैं उन का उपयोग करने से वहुत प्रकार के रोग प्रौर पीड़ा कम हो जाएंगे घ्रौर बहुत प्रव-सरों में यह जानने से कि उचित समय पर क्या करना चाहिये, जान तक वच सकेगी !

इस पुस्तक में जिन २ श्रीषधियों के नाम बताय गय हैं, वे प्रत्येक श्रीषधालय में प्राप्त हो सक्ती हैं। केवल वे श्रीषधियां जो विषेत्ती हैं जिन का जेन देन नियमानुसार बन्द है, प्राप्त करने के लिये किसी डाक्टर के हस्त लेख की श्रावश्यकता होगी॥

पुस्तक के प्रक्तिम भाग में धौषधियों की सूची धौर उन के उपचार

इस पुस्तक में कहीं २ पर चिकित्सा का वर्णन संख्या द्वारा भी किया है उन की सूची भी पुस्तक के भ्रन्त में दी है॥

# विषय सूचीपत्र। (Contents.)

|                   |            |                 |            |                  |           |         |          |     | पृष्ट           |            |
|-------------------|------------|-----------------|------------|------------------|-----------|---------|----------|-----|-----------------|------------|
| द्मध्याय          | ₹.         | स्वास्थ्य       | रहा के     | लाभ              | •         | •       | •        | •   | -3              | १२         |
| द्याच्याय         | ₹.         | शरीर के         | ३ मुख्य    | भाग श्र          |           |         | ता के ६  | निय | म १३–           | १४         |
| प्रध्याय          | ₹.         | श्रन्न नज       | महास्रो    | त घौर            | पाचन      | क्रिया  | •        |     | १६-             | २२         |
| ष्प्रधाय          | 8.         | दांत भी         | दांत व     | ध रसा            | •         | •       | •        |     | <b>२३</b> -     | २७         |
| भ्रध्याय          |            | भोजन घ          |            |                  | की वि     | धि      | •        | •   | <b>१</b> ५–     | ३३         |
| ध्रध्याय          | ξ.         | श्वासोच्ह       | वास प्र    | गैर श्वार        | त प्रश्वा | स के    | यन्त्र 🎾 |     | રૂષ્ટ–          | धर         |
| श्रम्याय          | Ġ.         | रक्त श्रौर      | द्धधिरा    | भिसरग            | । यन्त्र  | •       | •        | •   | 85 <del>-</del> | ४४         |
| ग्रध्याय          | ۲.         | गुर्दे 🛶        | •          | •                | •         | •       | •        | •   | 8ई–             | ઇહ         |
| <del>ध</del> ्याय |            | खचा .           |            | •                | •         | •       | •        | •   | 8= <del>-</del> | ४२         |
| प्रध्याय          | <b>ξο.</b> | द्दङ्कियां श्रं | ीर नाहि    | इयां .           | •         | •       | •        | •   | <u> </u>        | ४६         |
| श्चध्याय          | ११.        | कसरत            | •          | •                | •         | •       | •        |     | \$ <b>%</b> —   | ጷጷ         |
| द्यध्याय          | १२.        | चेतन तन         | ਰ .        | •                | •         | •       | •        | •   | €0 <b>-</b>     | \$\$       |
| ग्रम्पाय          | १३.        | नेत्र ग्रौर     | कान        |                  | •         | •       | •        |     | -03             | ও१         |
|                   |            | जननेन्द्रि      |            |                  |           |         |          | ).  | ७२–             | 95         |
| ध्रध्याय          | १४.        | जननेन्द्रिय     | य यन्त्र । | प्रौर छन         | की रह     | ता (ह   | गे के)   | •   | -30             | <b>=</b> 2 |
| ध्रम्याय          | १६.        | नशे घार्ल       | ो वस्तुः   | यों का व         | पयोग      | •       | •        | •   | <b>=</b> 3-     | <b>55</b>  |
| धाःयाय            | १७.        | तस्याकु         | हा छपय     | ोग .             | •         | •       | •        | •   | 58-             |            |
| <b>प्रध्याय</b>   | १्५.       | इश्तिहारी       | । ग्रीष    | वेयां .          | •         | •       | •        | •   | £Ę-             | १८         |
|                   |            | स्वास्थ्य       |            |                  |           |         |          | •   | 1–33            | -          |
|                   |            | चिकित्सा        |            |                  | न लाभ     | ादायक   | 8        | •   | १०३-१           |            |
|                   |            | कृमि द्वार      |            |                  | •         | •       | •        |     | ₹₹ <b>५</b> —   |            |
|                   |            | सौ वर्ष त       |            |                  |           |         | •        |     | १२२-            | •          |
|                   |            | गर्भावस्थ       |            |                  |           |         | •        |     | <b>१२</b> ५—    | -          |
|                   |            | प्रसम् की       |            |                  | भोर प्र   | स्रुत उ | ₹र       |     | <b>१३</b> =-1   |            |
|                   |            | बालकों व        |            |                  | •         |         | •        |     | १४१–१           |            |
| ष्पध्याय          | ₹.         | क्रोटे बाव      | को को      | द्स्त ग्र        | ाने के व  | टोग     | •        |     | <b>१</b> ५१-    |            |
|                   |            | नन्हे बाद       |            |                  |           |         |          | रोग | १५=-            |            |
|                   |            | डिप्थीरि        |            |                  |           |         |          | •   | १६२-१           | •          |
| बाध्याय           | 38.        | ग्राजीशी. १     | ग्रहिंच.   | <b>बधार्सी</b> ः | ८. श्रोर  | कोष्ट   | बद्ध     |     | १६५-१           | 80         |

|          |        |                      |                 |          |         |                |          |   | वृष्ट                                   |
|----------|--------|----------------------|-----------------|----------|---------|----------------|----------|---|-----------------------------------------|
| ग्रम्याय | ₹o.    | दस्त प्यौर पे        | चेश             | •        | •       | •              | •        |   | १७५-१८१                                 |
|          |        | मोती किरा य          |                 | का रुव   | ₹       |                |          | • | १८२-१८७                                 |
| -        |        | हेज़ा :.             | •               | •        | •       |                | •        |   | १८५-१६४                                 |
|          |        | टाईफ़स ज्वर,         | विषम            | उबर,     | प्रौर । | <b>बहामर्र</b> | ो (द्वेग | ) | <b>१६</b> ४-२००                         |
|          |        | वेरी वेरी            | •               | •        |         | •              | •        |   | २०१–२०४                                 |
| प्रधाय   | રૂપ્ર. | श्रांतों के कृमि     | ग्रीर           | ट्रिकीनं | ì       | •              | •        |   | २०५–२१३                                 |
|          |        | फहवे <b>गृहद-</b> जु |                 |          |         | शंसी,          | वायु-    |   |                                         |
|          | •      | नली की सू            |                 |          |         | •              |          |   | २१४२२०                                  |
| स्याय    | ₹७.    | निमोनिया प्र         |                 |          | •       |                |          | • | २२१२२५                                  |
|          |        | त्तय या तपेदि        |                 | •        |         |                |          |   | २५६-२३५                                 |
|          |        | मलेरिया              | •               | •        | •       | •              | •        |   | <b>२</b> ३६–२३८                         |
| ग्रन्याय | 80.    | चेवक का टी           | का लग           | ाना      |         | •              | •        |   | २४०–२४३                                 |
|          |        | स्ताक और             |                 | •        |         | •              | •        |   | २४४-२४=                                 |
| प्रध्याय | 8२.    | स्त्री रोग           | •               |          | •       |                | •        |   | २४६–२५५                                 |
| श्रद्याय | ध३.    | खचा के रोग           | भीर ध           | होह      | •       | •              | •        |   | २५६-२६४                                 |
|          |        | नेत्र और का          |                 |          | •       |                |          |   | <b>२</b> ६४–२७०                         |
| प्रध्वाय | 8X.    | धाकस्मिक ह           | टनाएं           |          |         |                | •        |   | २७१–२=४                                 |
| मध्याय   | ¥Ę.    | भिन्न २ प्रकार       | के रो           | η        | •       |                | •        |   | <b>२</b> ८५-२८८                         |
| प्रध्याय | 80     | रोगी की सेवा         | टह्रज           | कैसे क   | रनी च   | गहिये.         | मौषि     | ſ | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|          |        | द्वारा शुद्ध         | करना            | (Disi    | nfecti  | ion)           | •        |   | <b>२</b> =६–२६५                         |
| प्रध्याय | ४५.    | मक्ख्यां मनु         | <b>६५</b> -नाश् | क हो।    | हीं हि  | . '            | •        |   | १६६-२६६                                 |
| अध्याय   | . ४६.  | थपने सिरजा           | दिवार छ         | ते सान   |         | •              | •        |   | ३००–३०४                                 |
| ग्रध्याय | Ko.    | उसखों का             | स्चीपः          | न जिल    | के वि   | वेषय           | में इस   |   | •                                       |
|          |        | पस्तक का             | पंकले इ         | 11231131 | मिं कह  | (। जा ५        | इका है   |   | ३०५–३१०                                 |
| पाराश    | ष्ट भा | न महासामिये          | भ फ र           | गि       |         |                |          |   | 319-383                                 |
|          |        | मुत्रकृष्ठ या        | पडीठ            | (Dial    | petes)  | )              | •        |   | <b>३१४-३१६</b>                          |
|          |        | स्पद (Spru           | .e)             |          | •       | •              | •        | _ | 380                                     |
|          |        | काला आज़ा            |                 | •        | •       |                |          | _ | <b>३१</b> ⊏-३२१                         |
|          |        | पागल कुत्ते है       | ह कारे          | की चि    | कित्सा  | •              | •        |   | <b>३२२-३२३</b>                          |
|          |        |                      |                 |          |         |                |          |   |                                         |



# उदाहरगों का सूचीपत्र।

|                             |                 |                |                 |   |       |     | પૃષ્ઠ      |
|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---|-------|-----|------------|
| मानुषी शरीराह               | <b>कृति</b>     | •              | •               | • | सा    | मने | १          |
| मानुषी ढांचा                | •               | •              | •               | • |       |     | રૃષ્ટ      |
| मुंह के भाग                 | •               | •              | •               | • |       |     | १७         |
| ध्यामाशय श्रीर              | निकटवर्ती       | <b>ग्रव</b> यव | •               |   |       |     | १=         |
| म <b>हास्रो</b> त           | • .             | •              | •               | • |       |     | १६         |
| दांत के घाकार               |                 |                | •               |   |       |     | રપ્ર       |
| डोली जालीदार                | भोजन को         | रक्षित रखने    | के जिये         | • |       |     | 38         |
| कीड़े और चुहे,              | स्वास्थ्य को    | । हानि पहुचा   | ानेवा <i>से</i> | • |       | •   | ३२         |
| श्वास नजी                   | •               | •              | •               | • |       |     | રૂક        |
| फेफड़े                      | •               | •              | •               | • |       | •   | ३४         |
| जम्या श्वास के              | ने का ग्रभ्याः  | ਜ਼.            | •               | • |       |     | ३७         |
| হৃদিং নপ্সাং                | •               | •              | •               |   | सामने | •   | go         |
| हदय ग्रौर वड़ी              | <b>धम</b> नियां | •              | •               | • | सामने | •   | કર         |
| रक-नानियों में              | रकजल मौ         | र रजकण वि      | खाना.           | • |       | •   | ઇર         |
| <b>रू</b> षिराभिसरण         |                 |                | •               | • |       | •   | ઇર         |
| बांह की रक्त ना             | <b>जियां</b>    | •              | •               | • |       | •   | 88         |
| गुर्दे और मुत्राव           | ্য <b>য</b>     | •              | •               | • |       | •   | કર્દ       |
| त्वचा की भौतर्र             | ो तह            | •              | •               | • |       | •   | ४८         |
| मानुषी ढांचा                | •               | •              | •               | • |       |     | *          |
| पिंडली की लस्               | वी ग्रस्थि      | •              | •               | • |       | •   | XZ         |
| बोड़ जोड़ के गं             | ोज सिरे         | पौर चपनी       | •               | • |       |     | KR         |
| बिर घोर गर्डन               | के साय          | _              | •               | • |       | •   | kk         |
| <b>ब</b> चित और <b>अ</b> नु | चित खडे हैं     | ोने के चित्र   | •               | • |       | •   | ×6         |
| दांह के स्नायु              | •               | •              | •               | • |       | •   | ķ          |
| साधारण चेतना                | यम्त्र          | •              | •               | • |       | •   | <b>{</b> ? |
| एक चेतना तन्तु              | •               | •              | •               | • |       |     | ६ं२        |
| मस्तिष्क के विश             | <b>माग</b>      | •              | •               | • |       | •   | ६३         |
| नेत्र सामने का द            |                 | भाग            | •               |   |       | •   | ĘĠ         |

| धान्य पदार्थ को किस प्रकार से नेत्र से नि | काक्षमा, दु | सरी विधि | •            | २६६         |
|-------------------------------------------|-------------|----------|--------------|-------------|
| हाथों भौर बांहों को पट्टी बान्धना         |             | •        |              | २७ <b>र</b> |
| सिर, जांघ छौर पांच को पट्टी बान्धना       | •           | •        | •            | २७३         |
| त्रिकोन सिर की पट्टी, बांह खटकाने का ब    | त्वड़ा घौर  | कम्धे की |              |             |
| पट्टी बान्धना .                           | •           | •        | •            | २७४         |
| बांह या टांग पर मरोड़ कर पट्टी बाम्धना    | •           | •        | •            | २७ई         |
| कैसे कन्धे श्रीर धराल से रक्त बहना बन्द   | कर संके हैं | •        | •            | २७७         |
| टूटी टांग की हड़्दी में पट्टी बान्धना     | •           | •        | •            | २७१         |
| हुवे हुए मनुष्य की सहायता करना            | •           | •        | <b>२</b> =३- | -ર=ઇ        |



( .

"स्वास्थ्य के नियमों के न जानने से कां। मनुष्य जीवन के कर्तव्यों की प्रतिपालन करने के योग्य नहीं है "॥

#### ष्प्रघ्याय १।

#### स्वास्थ्य रत्ता का लाभ।

जीवन मनुष्य का वहुमूल्य पदार्थ है और तव स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य रहित जीवन केवल व्यर्थ ही नहीं होता, पर इस दशा में मनुष्य श्रीर कोई संसारिक भोग विलास का भी सुख नहीं ले सकता है॥

रोगी मनुष्य केवल-पीड़ा श्रौर कष्ट ही नहीं भोगता है, परन्तु घह श्रपने श्रावश्यक कार्यों को भी पूरा नहीं कर सकता है, श्रौर उसके रोगी होने के कारण एक दो घर के मनुष्यों को श्रपना स्वयं काम त्याग कर के उसी के देख भाज में लगा रहना पड़ता है ॥

इस के श्रतिरिक्त रोगी श्रपने श्र झोस पड़ोस के लोगों को भी भय का कारण वन जाता है, क्योंकि वहुत से रोग ऐसे होते हैं जो सुगमता से दूसरों को भी लग जाते हैं, यह बात बहुधा देखने में श्राती है कि जब घर में एक श्रादमी रोगी हुश्रा तो उस के बाद श्रीर भी रोगी हो जाते हैं, श्रीर इसी प्रकार एक घराने के बाद दूसरे घराने के लोग इस में प्रस्त हो जाते हैं, श्रीर फिर उस मुहल्ले के लोग इसी बीमारी में रोगी हो जाते हैं। श्रीर इस से श्रधिक हानि भी होती है। वहुधा रोग उस घर से दूसरे घरों में पहुंच जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि उस समाज के मनुष्य श्रधिकतर रोगी हो जाने के कारण अपना व्यवसाय भली प्रकार नहीं कर सकते जिस से वह समाज दरिद्रता के दु:ख में पड़ जाता है—केवल यही नहीं परन्तु श्रनेक जानें भी व्यर्थ नष्ट हो जाती हैं —क्योंकि रोगी श्रपना कार्य्य नहीं कर सकता श्रीर कभी २ मृत्यु हो जाती है जो श्रित शोकित श्रीर दु:खदायक होती है॥

इस के श्रितिरिक्त, जब श्रारोग्यता जाती रही तो वह एक दिन में फिर हाथ नहीं श्रा सकती है श्रौर कई रोग तो ऐसे होते हैं कि उन के श्रच्छा करने में श्रिधिक द्रब्य श्रौर समय लगता है, जब पहिले की ऐसी स्वास्थ्य फिर मिल सकती है॥

यह प्रत्येक मनुष्य का प्रथम कर्तव्य कार्च्य है। कि श्रपने शरीर की रत्ना करे श्रीर उसे धारोग्य रखे। यह उस को प्रथम भ्रपने लिये श्रीर फिर भ्रपने घराने के लिये, श्रपने पड़ोसियों के लिये थ्रौर श्रपने स्वयं देश के लिये करना उचित है, थौर यह विशेष कर के श्रपने सृष्टा के लिये करना उचित है, यह सोचना मिथ्या है कि रोग देवता वा दुष्टातमा द्वारा श्रथवा जलवायु के परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होता है थ्रौर हम किसी कारण से उसे रोक नहीं सकते हैं जीना थ्रौर मरना भाग्याधीन नहीं है।

श्रारोग्यता के नियम उल्लंघन करने से मनुष्य रोगी हो जाता है। वे रोग जो वहुधा प्रचलित हैं उन से रुपये में १२ ध्राने हम वच सकते हैं। स्वास्थ्य के नियमों के ध्रमुसार चलने से वह कामना पूर्ण होती है जो सब मनुष्यों के हृदय में रहती है अर्थात दीर्घायु॥

प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य इस को भली भांति जानता है कि सफ़ाई छौर स्वास्थ्य के नियमों को पालन करने से आयु दीर्घ होती है। ४०० वर्ष पूर्व यूरोपवासी सफ़ाई पर कम ध्यान देते थे और फल यह होता था कि उस समय यहां पर मनुष्य की औसत आयु केवल २० वर्ष की होती थी पर आज कल इन वातों पर ध्यान देने के कारण मनुष्य की ओसत आयु सब यूरोप के देशों में ४० से अधिक हो गई है, और यह उन्नति केवल इस कारण से हुई कि प्रत्येक मनुष्य और प्रदेक राज्य स्थंम स्वास्थ्य और शुद्धता के नियमों पर विशेष ध्यान दिया। एशिया के कई देशों में अर्थात् भारत-वर्ष और चीन में अब तक स्वास्थ्य और शुद्धता पर पूर्ण रीति से प्रयान नहीं दिया जाता इस लिये मनुष्य की श्रोसत आयु केवल २० वर्ष की है। यूरोप की श्रोसत आयु के साथ पश्या के कई देशों की श्रोसत आयु की तुलना करने सेयह वात स्पष्ट इप से प्रगट हो जाती है कि जो लोग दी घीयु के इच्छुक हैं और जीवन को प्रिय वस्तु समक्तते हैं, उन को अवश्य स्वास्थ्य और शुद्धता पर पूर्ण ध्यान देना चाहिये और रोगों के रोकने और दी घीयु सम्बन्धी नियमों का यथोचित रीति से प्रतिपालन करना चाहिये॥

बहुधा यह देखने में आया है कि जब तक हम आरोग्यता की दशा में हैं तब तक अपने शरीर की रक्षा के विषय में कुछ विचार नहीं करते, परन्तु जब रोगी और निर्वल हो जाते हैं, तब मग्न स्वास्थ्य होकर अपने शरीर की रक्षा के विषय में विचार करने लगते हैं पर उस समय बहुधा यह सर्व प्रयत्न निष्कल होता है, यह तो इस प्रकार का हाल हुआ, कि जब चोर चोरी करके चला गया तब छार वन्द करने की सुमी, यौवन ही में शरीर की रक्षा करने का उत्तम समय है, यह कहा गया है कि वालुक के

आरोग्य और पुष्ट होने का प्रवन्ध उस के जन्मने से पूर्व ही करना चाहिये, माता और पिता को ध्रपनी स्वास्थ्य पर यथोचित ध्यान देना घ्रावश्यक है क्योंकि निर्वत और रोगी माता पिता के बालक हृष्ट पुष्ट उत्पन्न नहीं हो सकते॥

इस पुस्तक के पाठक जिन्होंने युवा अवस्था प्राप्त की हो, कदा चित् बहुतों के दुर्वल शरीर हों और कोई २ रोगप्रस्त हों, यदि यह दशा हो तो यह अति योग्य है कि वांचनेवाले इस पुस्तक के न केवल स्वास्थ्य के नियम ही पढ़ें और स्वास्थ्य की दशा में शरीर की सावधानी करें पर यह भी कि रोगी होके फिर उसे स्वास्थ्य में लाना सीखें। इस प्रन्थ के लिखने का मुख्य अभीष्ट अर्थ यह है कि प्रन्थवाचक को यह स्पष्ट करा दें कि वह अपने परिवार समेत किस प्रकार से रोगों का अवरोध करे और स्वास्थ्य सुरिवत रहे, इस में इस प्रकार का सिद्धान्त हैं। उन प्रचलित रोगों का, जिन की दवा इसके अनुसार घर ही में स्वयं हा सकती है और वैद्य की आवश्यकता नहीं है, निस्सन्देह जय-रोग में चतुर वैद्य को बुलाना अत्यावश्यक है क्योंकि इस में बुद्धिमान वैद्य को छोड़ पुस्तक काम न देगी॥

#### रोगों के कारण।

बहुत लोग जड़ता से यह विचार करते हैं कि रोग देवयोग से होता है, इस में हमारा कुछ वस नहीं चल सकता है, डाक्टरों थ्रोर विद्वानों का यह मत है रोग मुख्य कारणों द्वारा होता है, यथोचित थ्रोर विधिपूर्वक भोजन न मिलने से कई रोग हो जाते हैं जैसे बेरी-बेरी (beri-beri) रोग फिर शरीर में विष घुलने के कारण रोग होता है जैसे यह वहुधा उन लोगों को होता है, जो दियासलाई के कारखानों में काम करते हैं, श्रपथ्य खाने से श्रजीण का रोग हो जाता है, उक्त कारण केवल दशांश रोगों की जड़ है धौर शेष रोग॥

### रोग उत्पन्न करनेवाले कीड़े।

मनुष्य के भ्रति हानिकारक शत्रु रोग उत्पन्न करनेवाले कीड़े हैं। प्रति दिन वे हज़ारों की मृत्यु का कारण हैं इन कीड़ों से सदी तपेदिक वा राजयत्तमा, दस्त मोतीभरा, हैज़ा, ज्वर, कोड़, ताऊन, खांसी श्रीर बहुत प्रकार के रोग होते हैं। इन को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि बहुत रोग इन कीड़ों से उत्पन्न होते हैं श्रीर संसार में श्राधिक मृत्यु इन्हीं के हारा होती हैं।

रोगों के कीड़े दो प्रकार के होते हैं, एक तो बनास्पती से उत्पन्न होते हैं और दूसरे चतुष्पदों से उत्पन्न होने हैं। ये रोगों के कीड़े इतने सूदम होने हैं कि नेत्र से दृश्य नहीं होते, श्रिधकांश इतने सूदम होते हैं कि खुर्दबीन में सहस्र गुणा बड़ा करने पर भी राई के दाने के वरावर दिखाई देते हैं।

रोग के की हों की वृद्धि श्रधिक होती है, श्रमुकूल दशा में एक हैं ज़े के की इे अथवा एक मोतीक्तरा के की ड़े से १० घगटों में एस लाखों की ड़े उत्पन्न हो जाते हैं। तदनन्तर श्रित सूक्त श्रीर सहस्र होने के कारण वे बड़ी शीश्रता से फैल भी जाते हैं, ये पानी के कुए में, नदी में तालाव में गली की धूल में घर के फ़र्श श्रीर भीतों की धूल में हमारे खाने के पदायों में श्रीर पीने की वस्तुशों में होते हैं, घनी वस्ती में ये सब स्थानों में पाये जाते हैं ऐसा होने पर सब को यह सीखना उचित है कि इन को श्रीर म प्रवेश हो। से रोकें श्रीर यदि इन का प्रवेश हो गया है तो इन्हें कैसे नष्ट करें, इस पुत्तक के श्रीर श्रध्यायों में इन का वर्णन होगा॥



## शरीर के मुख्य ३ भाग श्रीर स्वास्थ्य रक्ता के साधारण ६ नियम ।

शरीर के मुख्य र भाग हैं अर्थात् सिर, धड़ और ऊपर के और नीचे के अंग। धड़ में बड़े खोल हैं, जिन में प्राय: सब मुख्य इन्द्रियां हैं, यह खोल या पोल उरोदर पटल या डायाफाम (Diaphragm) द्वारा ऊपरी और नीचे के भागों में एक पतली पटल से विभाजित हैं। अस्थिपश्चर के सामने के भाग को देखां) ऊपरी भाग छाती कहलाती है। इस में दिल, फेफड़ा, रक्तवाहिनी नाली और अन्न नल हैं, उरोदर पटल या डायाफाम के नीचे के पोल में पेट की खोल या उदर है, इस में कलेजा आमाशय, तिल्ली, पिच, छोटी और बड़ी आंतें हैं, गुरदे पीछे की श्रोर उस के बाहिर हैं॥

शरीर के प्रत्येक श्रंग का मुख्य उपयोग है श्रीर वह शारीरिक श्रवयव कहलाता है। कई श्रवयव मिल कर काम कर सकते हैं, जैसे भोजन पाचन-किया में मुख, दांत, अन्ननल, आमाशय छोटी और वड़ी आंतें और लवलबा मिलकर परस्पर काम करते हैं। यह मिलकर पाचन किया के ब्रावयव कहलाते हैं। नाक, श्वासनली, श्वास-प्रश्वास, फेफडे मिलकर शरीर में स्वच्छ वायु का प्रवेश कराते हैं श्रोर जीवान्तक वायु को बाहर निकालते हैं (देखों ६ अध्याय और इस कारण ये भ्वास-प्रश्वास के अवयव कहलाते हैं हृद्य या रक्ताशय घ्रौर सब छोटे बड़े खून की नली या नस परस्पर शरीर में रुधिर पहुंचाने की किया करती हैं, इस कारण से खून का दौरान करने वाली भ्रवयव कहलाती हैं। गुरदे, त्वचा, फेफड़े, कलेजा भीर बड़ी म्रांतें मिलकर शरीर के मल को दूर करती हैं, इस कारण से उन को स्वच्छ करनेवाले श्रवयव कहते हैं। मस्तिष्क तथा पीठ का वांसा श्रौर छोटे श्रौर वड़े चेतना तन्तु शरीर के श्रीर श्रवयवों को चलाते श्रीर वस में रखते हैं और ये चेतना यन्त्र कहलाते हैं। इन अवयवों को छोड़ हिंडुयां हैं, जिन से श्रस्थि-पञ्जर वना है शरीर को शोभा देता है, श्रीर नर्से हैं जिन के द्वारा सम्पूर्ण शरीर में शक्ति पहुंचती है।

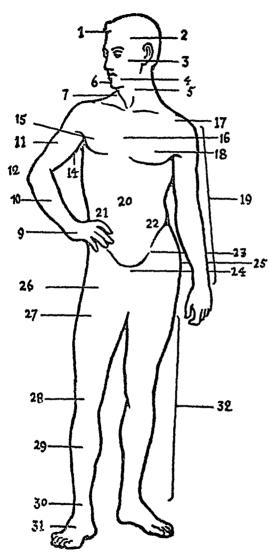

स्वास्थ्य के मुख्य ६ नियम।

यदि शरीर के प्रत्येक भाग रिक्तत रहें छोर उन की आवश्यकाएं पूर्ण होती रहें तो उत्तम स्वास्थ्य में होगा॥

जिस रीति से एक रंजन श्रीर उसके यन्त्रों को यथा-योग दशा में रखने के लिये वडी सावधानी करनी पड़ती है. इसी रीति से शरीर श्रीर उसके विभागों की सावधानी करनी चाहिये कि स्वास्थ्य पूर्ण रहे। इंजन को ध्रव्ही तरह से दौड़ाने श्रौर गाड़ियों को खिचवाने के लिये उस में लगातार पानी श्रीर कोयले की श्रावश्यका है, श्रौर जो पुरजे गति करते हैं उन में तेल भी देना च हिये। समय समय पर कि योग्य दशा में रहें, जले कोयले और राख को निकालना चाहिये, घूल श्रौर मैल को पोंछ कर समय समय पर साफ़ करना भाव-श्यक है, कि मुख्य पुर्ने इंजम

१- माथा २- कनपट्टी ३. गाल ४. जबड़ा ४. गवर्न ६. हुई। ७. गला वा दूनकी आ ६. द्वाय १०. साम्हने के बांद ११. अपरी द्वाय का बाज्य १२. कुट्टनी १४. बगल १४, बहुनी हाती १६. हाती १७. कन्या १८. बांगी छाती १९. बांद २०. पेट २१. कलेका २२. तिही २३. गलहरी २४. चृतद २६. कुलहा २७% अपरी रांग वा आंघ २८. घुटना २६. पिराहली ३०. टक्सना ३१. पांव ३९. हांग,

## शरीर के मुख्य ३ भाग धौर स्वास्थ्य रत्ता के साभारण ६ नियम। १४

के नष्ट न हो जायें। इंजन चलानेवाले को इन वातों की प्रधानता पूरी रीति से समसनी चाहिये। इंजन के प्रत्येक पुज़ों का काम उस को मालूम होना चाहिये, कि यदि कोई सा पुज़ी विगड़ जावे तो उसे वह ठीक कर ले, श्रीर यह भी मालूम करले कि क्या विगड़ा है, इंजन चलानेवाले को इंजन चलाने के पूर्व इन सब बातों का शान श्रावश्यक है, तो यह प्रत्येक्त है कि हम को भी श्रपने शरीर के प्रत्येक्त भाग का काम श्रीर श्रावश्यकता का शान होना चाहिये कि हम स्वास्थ्य में रह सकें॥

यदि इंजन चलानेवाला इंजन की रत्ता करनी नहीं जानता है, तो वह उसे तोड़ डालेगा, इसी प्रकार से वह मनुष्य जो अपने शरीर की रत्ता करना नहीं जानता, उसी का शरीर थोड़े ही समय में निर्वल और रोगी हो जायगा प्रति वर्ष हज़ारों अपना जीवन को बैठते हैं क्योंकि वे अपने शरीर की रत्ता श्रीर सावधानी करना नहीं जानते हैं॥

शरीर रहा निमित्त जो वस्तुपं द्यावश्यक हैं और जिन से हमारी स्वास्थ्य वनी रहे उन का सार निम्न लिखित है नियमों में है।

- १. शरीर पोपगा के लिये उचित भोजन श्रौर पानी श्रावश्यक है।
- २. शरीर को श्रधिक सूर्य ज्योती शौर ताज़ी वायु भी चाहिये॥
- ३. शरीर से मल मूत्रादि निकालना चाहिये॥
- ४. शरीर रक्तित रहे कि सर्वी श्रोर गर्भी से हानि न पहुंचे॥
- ४. शरीर को प्रति दिन डचित ब्यायाम श्रीर उचित विश्राम चाहिये॥
- है. शरीर को सदा विषेते पदार्थों से श्रोर रोग के कीड़ों से सुरितत रखना चाहिये॥

इन नियसों पर ध्यान देने से रोगों की रुकाषट होती है और दीर्घायु प्राप्त होती है, पर इन में से एक भी जापरवाही करने से अवश्य रोग-प्रस्त हो ही जाओंगे॥



#### ग्राच्याय ३।

## श्रव्ननल महास्त्रोत श्रीर पाचनक्रिया।

इस श्रध्याय में हम शरीर श्रीर इंजन की तुलना कुछ श्रीर करेंगे। इंजन प्राय: सम्पूर्ण धातुश्रों लोहा श्रीर तांबे से वना है। उस में सम्पूर्ण गित पानी श्रीर कोयले से होती है, यदि उसका एक श्राध माग विगड़ जावे तो लोहे श्रीर तांबे से उस की मरम्मत होती है। इस कारण हम लोहे श्रीर तांबे को जन की मरम्त करने के पदार्थ कह सकते हैं। उस को शिक्तमान करने के लिये, कि यह चलायमान गित में रहे सदा पानी श्रीर कोयले की श्रावश्यकता है। इस लिये कोयले श्रीर पानी को हम इंजन को गर्मी श्रीर वल पहुंचानेवाले पदार्थ कह सकते हैं॥

हमारा शरीर नाना प्रकार के पदार्थों के संयोग से रचा गया है। 🦼 हिंडुयों में एक प्रकार का पदार्थ है, त्वचा में दुसरे प्रकार का पदार्थ है भौर चेतनायन्त्र दुसरे प्रकार के पदार्थ का बना है। चाहे हम जागते हों या सोते हों हमारे शरीर के कुठ अवयव लगातार गति दशा में ही रहते हैं। यन्त्र के समान वे चलते जाते थ्रौर घिसते जाते हैं, इस न्यूनता थ्रौर खर्चे को पूरा करने के लिये पदार्थों की श्रावश्यकता श्रवश्य है, सो यह कमी भोजन से पूरी होती है जो हम खाते हैं, जिस रीति से इंजन कोयले श्रौर पानी द्वारा चलायमान दशा में रहता है, उसी प्रकार से भोजन द्वारा हमें शक्ति प्राप्त होती है श्रौर हमारा हृद्य घड़कता है श्रौर हमारे हाथ श्रौर पांव काम कर सकते चल फिर सकते हैं, श्रौर प्रत्येक श्रवयव श्रपना नियत काम करता है। चाहे सर्दी वा गर्मी हो हमारे शरीर सदा गर्म रहते हैं, यह गर्मी जिस से हमारे शरीर गर्म रहते हैं वह भी उस भोजन से जो हम खाते हैं छाती है, सो इस से विदित होता है कि मोजन जो हम खाते हैं सो दो मुख्य काम करता है। प्रथम, वह इंजन के ईंधन के समान हमारे शरीर में गर्मी थ्रौर उत्साह उत्पन्न करता है। दूसरा वह लोहे भौर तांबे के समान जिन से इंजन की मरम्मत हाती है, क्योंकि वह शरीर के बढ़ने श्रौर यथाचित दशा में रखने के जिये पदार्थीं की जोड़ता है॥

### भोजन का पचना भावश्यक है।

हम जानते हैं कि जब चमड़े का एक टुकड़ा छिल जाता है तो छिले हुए भाग में हम भोजन को नहीं डाल ससकते हैं, छौर धूं भोजन उसे भ्रच्छा नहीं कर सकता है, यदि बांह में छेद हो जाय और वहां पर हम खाना रख दें तो वह न ता गर्मी और न वल पहुंचावेगा। गर्मी, उत्साह रचना के पदार्थ जुड़ाने के पूर्व भोजन को खाना और पचाना भ्रावश्यक है। भोजन में पचने के लिये जो २ परिवर्तन होते हैं उसे पाचनिक्रया कहते हैं और भोजन पचने के हारा हमें गर्मी, वल, बढ़ने की शक्ति और न्यूनता पूर्ण करने के पदार्थ मिलते हैं॥

#### श्रन्ननल-महास्रोत ।

शरीर का वह भाग जो भोजन पवाने का काम करता है अन्ननल महास्रोत कहलाता है। यह अन्ननल महास्रोत मुख से आरम्भ होता है। वड़ी आंत लों चला गया है इस के मध्य का भाग गूड़ी मूड़ी हो कर गुदा द्वार तक पहुंचा है। पूर्ण मनुष्य में यह नल २० फ्रीट लम्बा होता है, इस अन्ननल के भागों के नाम ये हैं, मुंह, गला, आमाशय, छोटी और वड़ी आंतें॥

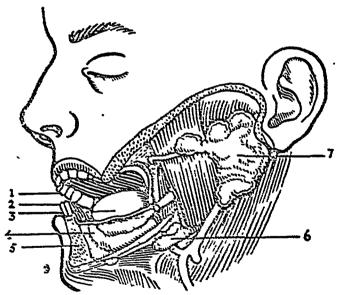

१. ऊपर के दांत २. नीचे के दांत ३. जीम ४. नीचे का जबढ़ा ४, ६. भौर ७. थुक की धैलियां।

मुह द्वारा खाना शरीर में जाता है। दांतों द्वारा मुंह में यह ध्राच्छे प्रकार से चवाना चाहिये, चवाते समय पर धूक में सन जाता है जो छै पिएड से उत्पन्न हाता है ध्रोर ये धूक के पिएड कहलाते हैं। इन पिएडों को तुम चित्र में जो दिया गया है देख सकते हो। पाचन किया के काम में धूक की आवश्यकता है इस लिये खाने को जल्दी नहीं निगलना चाहिये पर समय लगा कर खाने को भली भांति चवा लेना चाहिये कि ध्रामाशय में प्रवेश पूर्व वह रस पाचन रस में खूब मिल जावे, जब भोजन निगला जाता है तो वह ध्रम्ननल द्वारा ध्रामाशय में जाता है ॥

#### श्रामाश्य ।

ग्रामाशय एक थैली के समान श्रन्ननल के सिरे पर होता है, उस का स्थान भ्रीर ग्राकार (ग्रास्थि चित्र) देखने से मालूम हो जायगा। एक मनुष्य के ग्रामाशय में डेढ़ सेर से दो सेर लों समा सकता है।

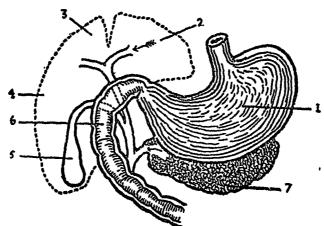

रे. धामाशय २ कलेजे की नली ३ धीर ४. कलेजा ४. पिताशय ६. छोटी आतें ७. लबलवा.

खामाशय की भीतरी सतह मुंह के भीतरी सतह के समान होती है। यह भीतरी सतह एक प्रशार का रस उत्पन्न करती है, जो जठर-रस कहलाता है, यह जठर-रस खट्टा होता है और मुंह के थूक की नाई पार्चन किया में सहायक होता है छौर भाजन को शरीर के उपयोग के लिये ठीक करता है।

यदि इम भ्रामाशय के भीतरी सतह को जब वह जटर-रस एकत्र करता है देखें तो वह शिक बसा ही दीखता है जैसा हमारे शरीर में जब पसीना भाता है, जैसे सहत पर जठर-रस के कर्ण दिखाई देते हैं वसे ही हमारे शरीर पर पसीने के कर्ण दिखाई देते हैं॥

श्रामाशय में जो भोजन जाने वह खून श्रच्छी रीति से पकाया हुश्रा हो और भली भांति चवाया हुश्रा भी हो, यदि भोजन श्रधकचा पका हो तो वह पूरा २ नहीं पचेगा श्रोर पेसे भोजन को खाने के परचात् श्रामाशय में एक प्रकार की जलन होगी श्रोर पीड़ा भी होगी श्रोर खट्टी डकारें भी श्रावेंगी ॥

जब कभी किसी प्रकार का मद्यपान होता है तो उस से श्रामाशय को हानि होती है, चाय पीने से श्रौर तम्वाकु पीने से भी श्रामाशय का विगाड होता है। मिर्च, श्रद्रक, श्रौर मसालेदार चीजें भीर पान श्रामाशय की भीतरी सतह को हानिकारक होती हैं यदि, मिर्च ग्रद्रक और े गर्भ मसाला मुंह में रखा जाय तो मंह जलने लगता है, पर हम इस जलन पर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि हमारा मुंह पेसे खाने खा कर पेसे ध्रभ्यास का हो जाता है कि मालुम नहीं कर सकता जैसे लोहार को गर्भ लोहे उठाने के म्रभ्यास के कारण गर्भ वस्त उठाने में दर्द नहीं होता है। गर्म मसाले से धामाशय की सतह को मंह से श्रधिक हानि होती है, श्रौर मामाशय उन को शीव्रता से निकाल नहीं सकता है, क्योंकि भोजन पचने जों वह जलता रहेगा चाहे एक घगटे में पचे वा कई घगटों में, वह मसाले शरीर के लिये कुछ बाभदायक नहीं हैं. किन्तु हानि-

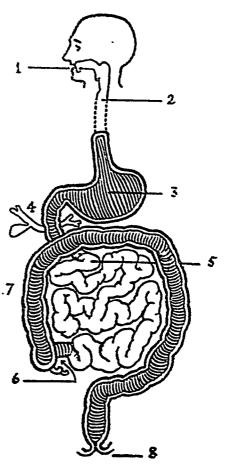

१. ग्रंइ २. धम-नल २. घामायय ४. पितायय और पित नली ४. होटी झांत ६. परदा जो होटी घांत और नदी घांत के मझ्य में है ७ वही घांत क दुवा।

कारक ही होते हैं. इस कारण इन को खाना उचित नहीं है।

जब भोजन श्रामाशय में २० मिनट से ले कर कई घरटों तक रह चुकता है तब उसका श्रिधक भाग छोटी श्रांतों में चला जाता है। परन्तु यदि श्रच्छी रीति से चवाया हुश्रा है, तब तो थोड़ी देर रहता है नहीं तो बहुत देर तक रहता है। छोटी श्रांत २० फ़ीट लम्बी नली है जो श्रामाशय के पोल में गुंडी मुंडी हुई रहती है। (चित्र को देखों)॥

एक छोटा नल कलेजा और पित्ताशय से चला गया है, जो छोटी आंत के अपरी छोर पर खुलता है। पित्त रस जो कलेजे में तैयार होता है इस नल में से होक छोटी आंत में जाता है। मोजन को शरीर के लिये पुष्टिकारक करने के लिये पित्त रस अति उपयोगी है. दूसरा छोटा नल लवलवा से निकलता है और छोटी आंत के अपरी छोर पर खुलता है। जो रस इस लवलवा में बनता है वह छोटी आंत में जाता है, और भोजन की पाचनिकया में मुख्य काम देता है।

#### वड़ी द्यांतें।

उस समय जों कि कोटी थ्रांत का सामान नीचे के भाग में पहुंच कर वड़ी थ्रांत में प्रवेश करे भोजन का प्राय: सकल पुष्टिकारक भाग शरीर के पुष्टि के लिये लोह में प्रवेश हो जाता है थ्रीर सारहीन पदार्थ जो रह जाता है यह वड़ी थ्रांत में प्रवेश करता है। इस मल थ्रीर सारहीन पदार्थ में कई परिवर्तन होते हैं, इस में विपहरे थ्रीर मल पदार्थ वनते हैं. यह थ्रांति थ्रावश्यक है प्रति दिन मल निकल जावे, नहीं तो यह विषहरे पदार्थ खून में प्रवेश कर सकल शरीर में फैल जावेंगे, थ्रीर इन से दुर्गन्ध मुंह से थ्राने जगेगी थ्रीर सिर में पीड़ा होगी थ्रीर र रोग भी हां जायेंगे वह दुर्गन्धि जो उन लोगों के मुंह से निकलती है जिन्हें थ्रजीर्ग है, ठीक व्यर्थ पदार्थ की सड़ी दुर्गन्धि के समान होती है। इस से यह वात प्रमाणिक है कि वह जिस को थ्रजीर्ग है उस के पेट का सारहीन पदार्थ थ्रीर मल सम्पूर्ण शरीर में प्रवेश करता है. थ्रीर हम सब इस वात को जानते हैं, कि विश कैसा हानिकारक है।

> वने भोजन का शरीर में भिद् जाना। अब मोजन पूर्ण रीति से पच चुका तो यह पानी के समान रस

धन जाता है, और यह रस रक्त के उन तत्वों से जो धामाशय और छोटी थ्रांत में होते हैं, उसी प्रकार से चूमा जाता है जैसे शक्कर मिला जल मोटे कपड़े की कई तह की बनी थैली म से झनता हो॥

जब पचा हुआ भोजन रक्त में प्रवेश कर के शरीर के प्रत्येक श्रवयव में धूमना है, तो गर्मी और वल उत्पन्न करता है, श्रौर वहीं काम देता है जैसे इंजन में कोयला। रक्त जब शरीर के रोगी श्रवयवों में से हो ह धूमता है तो पचे हुए भोजन के सार रस से उन्हें स्वास्थ्य कर देता है॥

इस से यह प्रकाशित होता है कि हमारा शरीर उस भोजन से जो हम खाते हैं बना है। पिवत्र स्वान्थ्य शरीर बनाने के लिये हमें उचित है कि स्वच्छ और निर्मल भोजन खाव। यह अचिन्मत बात है कि गेहं, चांवल और अन्य २ पदार्थ जो हम खाते हैं, वह स्नायु, हड्डी और चेतना-तन्तुओं में परिवर्त्तन हो जाते हैं, परन्तु यह बात सत्य है। यह प्रत्यन्त है, कि सर्व शिक्तमान सर्वश्च परमेश्वर ने हमारे शरीर को उस्म उपाय से रचा है इस लिये कि और अद्भुत नियम से हमारे शरीर को सम्पूर्ण स्वास्थ्य, उष्णता और शिक्त का सामान मिलता रहता है, और न संयोग अथवा मनुष्य बुद्धि से यह रचना हो सकती थी॥

#### सुचना-पानी पीने की मुख्यता।

भोजन का सारहीन पदार्थ जब वड़ी श्रांत में पहुंचता है तो प्रायः द्रव्य पदार्थ की नाई होता है। छोटी श्रांत में उसका सम्पूर्ण सार-रस चूस लिया जाता है, श्रोर श्रव वह इस योग्य है कि वह शरीर से बाहर निकाला जावे, क्रोंकि वह श्रव वह छोटो श्रांत को निरुपयोगी है, श्रव वड़ी श्रांत इस मल के द्रव्य भाग को खींच कर शीघ्र लेती है, श्रोर यह द्रव्य भाग गुरें। द्वारा शरीर के बाहर निकाला जाता है। इस सम्पूर्ण शोख घटना का यह परिणाम होता है कि बड़ी श्रांत का कुछ मल, प्राय: हढ़ पदार्थ वन जाता है। सिकुड़ने श्रोर फेलने की घटना द्वारा जो मल बड़ी श्रांत के श्रागे पीछे होता है, तथा निकम्मा मल धीरे २ से श्रागे ढकेल दिया जाता है यहां लों कि वह बड़ी श्रांत के नोचे के भाग में पहुंच जाता है, यहां पर वह कुछ समय रह कर गुदानल से मल द्वार में श्रांकर, बाहर होजाता है।॥

वड़ी आत में एक सारहीन पदार्थ उस समय कों जमा रहता है जब कों शरीर उस को वाहर करने के योग्य होवे, जो मनुष्य थोड़ा ही पानी पीते हैं उन के शरीर में भोजन सारहीन पदार्थ का पानी सब सूख जाता है और इस कारण वड़ी आंत को अपना मुख्य कार्य्य करने के लिये पूरा २ पानी नहीं भिलता, ऐसे लोगों को अजीर्ण होने का भय है, इस का आशय यह है कि मल शरीर से अति देर में निकलता है॥

इस पर ध्यान देना कि यथोचित पानी छोटी थ्रांत के द्रव्य पदार्थ के लिये थ्रावश्यक हैं: थ्रोर यह द्रव्य पदार्थ भी उसी समय यथोचित दशा में होगा जब हम ठीक परिमान भर पानी पीयें। जब श्रावश्यकता से श्रधिक द्रव्य वस्तु छोटी थ्रांत में श्रा जाती है, श्रधिकांश बाहर निकल जाता है। इस की श्रपेक्षा जब भोजन सार पदार्थ छोटी थ्रांत में पूरे २ पानी समेन नहीं जाता है, तब बड़ी थ्रांत में भोजन प्राय सूखा पहुंचता है। इस कारण बड़ी थ्रांत के कार्य्य के जिये खूब पानी पीना चाहिये, श्रतएव यह शिक्षा ध्यानपूर्वक है कि खुद पानी पीओ॥

सम्पादक



#### अध्याय ४।

## दांत श्रीर दांत रत्ता।

वचा जब छ : अथवा सात मास का होता है, तब से दांत निकलने लग जाते हैं, वर्ष भर की अवस्था मं वालक के छ: दांत निकल आने चाहियें और हेढ़ साल में वारह; दो वर्ष में सोलह यहां कि अढ़ाई वर्ष की अवस्था में दूध के वीस दांत निकल आने चाहियें। वालक जब छ: साल का होता है, उस समय उसके पक्षे दांत निकलने आरम्भ होते हैं। पहिले चार पक्षे दांत दूध के दांत के पीछे निकलते हैं और तब साम्हने के दूध के दांत ढीले होकर उखड़ जाते हैं, तब धीरे २ दूध के दांत गिर जाते हैं और उन की जगह पक्षे दांत आ जाते हैं॥

छोटे वालकों के दांतों को सावधानी से स्वच्छ करना उचित है, दूध के दांत पक्षे दांतों के निकलने के समय लों रहने चाहिये, वहुत लोंगों के दांत कुरूप और वेढंगे इस कारण से होते हैं, कि वाल्यावस्था में उन के दूध के दांतों की यथोचित सेवा नहीं हुई और परिणाम यह हुआ कि उन के दूध के दांत इसके पूर्व कि पक्षे दांतों के निकलने का समय आवे गिर गये थे और उन की जगह खाली हो गई थी। इस कारण जव पक्षे दांत निकले तो टेढ़े निकले या साम्हने को आगे निकल आये अथवा पीछे की ओर मुड़ गये॥

पक्षे दांत बत्तीस हैं। पीछे के चार वड़े दांत सोजह वा सतरह श्रठारह वर्ष की श्रवस्था लों नहीं निकलते। जीवनान्त लों इन पक्षे दांतों को मुंह में होना चाहिये। नाक, कान श्रौर उंगलियों के समान दांत भी शरीर के मुख्य श्रवयव हैं। श्रौर एक दांत का गिर जाना वैसा ही हानिकारक होता है जैसे एक श्रंग का न रहना॥

#### दांतों का मुख्य उद्देश्य।

दांत का काम भोजन को चवाना है अर्थात् उस को सहम कर्णों में पीस डाज कर थूक में सान देना और इस रीति से पाचन किया आरम्भ करना दांतों से बोजने में भी सहायता मिजती है। क्योंकि जब वे नहीं रहते हैं तो कई शब्दों का ठीक उचारण नहीं कर सकते हैं। दांतों का उपयोग अति आवश्यक है। और उन की दणा से स्वाध्य्य पर वहुत वड़ा प्रमाय होता है, यहां लों कि यूरोप की एक वड़ी जाति की सेना के दांत और दत्नों या कूचियों की प्रति दिन वैसी परीक्षा की जाती है जैसे उन की तोपों की। कई वीमा कम्पनियां अपने ग्राहकों के दांतों की परीक्षा रक्षा निभिन अपने खर्च से दांत वैद्य या "डेनटिस्ट" से फरवाते हैं। क्योंकि यह उन को लाभ द यक होना है उस की अपेक्षा कि दांत रोगों से जो रोग होते हैं और मृत्यु उस पर वीमा देवे॥

मैले छौर रोगप्रस्त दांत स्त्रास्थ्य को हानिकारक हैं।

जो मनुष्य भ्रपने दांत को प्रति दिन स्वच्छ नहीं करता यदि वह दांत खोदनी से दांत के ऊपर का ज़रा सा मेज निकान कर देखे तो उस की दूर्गन्धि से उस को विदित हो जायगा कि उस के दांतों में रोग दायक पदार्थ उपस्थित हैं। इस दांत के सज़े पदार्थ में लाखों लाख कीड़े उत्पन्न होते हैं, ये कृमि खाते समय भोजन में मिन जाते हैं, पिंघलते समय ये भोजन के साथ भ्रामाशय भौर मांन में प्रवेश करते हैं। यहां वे भोजन को सड़ा कर खहा कर देते हैं, भौर उस से भ्रजीर्य भौर पेट खराव हो जाना है। दांत से ये कीड़े गले की कीड़ियों में भौर नाक भौर कान भौर फेफड़े तक पहुंच जाते हैं। और इन अवयवों में भी रोग उत्पन्न कर देने हैं। जब किसी के दांत रोगी हो जाते हैं तो भ्यास के संग दांत से विषभरी वायु मिल जाती है और वह विषहरी वायु फेफड़े में जा कर न केवल उसी में रोंग उत्पन्न करती हैं परव्तु रक्त में प्रविष्ट हो कर सम्पूर्ण शरीर को हानिकारक हो जाती है ॥

त्तय ध्रौर कई रोगों में प्रथम काम जो डाक्टर को करना पड़ता है यह यह कि रोगी के दांतों को उत्तम दशा में रक्खे, सो उस को प्रति दिन कूची से दांत स्वच्छ कराने या उन को जो सड़े हैं निकालना या भरवाने का नुस्खा देना पड़ता है। यदि वह प्रथम इस प्रकार से दांतों को ठीक न करे, तो शरीर को पुष्टिकारक भोजन जो रोगी को वल देता है धौर रोग से जो हानि हुई है उस हानि को पूरी करता है जो नहीं पूरी हो सकती ॥

किस कारण से दांत सड़ते हैं। भोजन के कण जो चवाते समय रह जाते हैं दांतों, में सड़ कर दांतों को खराब पर देते हैं। जब एक दांत सड़ने लगता है तो उस के निकट-वर्ती दांत भी कुछ समय परचात् सड़ने लगते हैं ठीक श्राम के लमान, जब एक श्राम सड़ता है तो टोकरी में जो दूसरे श्राम उसके वास रक्खे हैं वे भी सड़ने लगते हैं॥

भोजन के क्या दांतों के वीन मसूड़ों या दांतों की सतह के छेदों में घटक जाते हैं, घोर जैसे ही कीड़े मसूड़ों के किनारों में उत्पन्न होने लगते हैं। मसूड़े हीले पड़ जाते हैं घोर दांतों की जड़ें खुल जाती हैं कीड़े इन में मार्ग घपने लिये वना लेते हैं घोर बढ़ते हैं। घोर पीप उत्पन्न करते हैं इस दशा में यदि कोई शीत या उप्या वस्तु खाई जावे तो दांत दुखते हैं घोर अंत में घीरे र हिलने लगते हैं घोर व्यर्थ हो जाते हैं घोर उखाड़ने पड़ते हैं॥

पान खाना एक वड़ा हानिकारक ग्रभ्याख है। इस से थूकने की मजीन ग्रादत पड़ जाती है पान खनाते समय जो ढेर सा थूक उत्पन्न होता है वह निक्पयोगी हो जाता है। चूना जो पान के साथ खाते हैं उस से मस्ड़े सिकुड़ जाते श्रीर ढीं हो जाते हैं श्रीर दांत सड़ने जगते हैं। यह वात कि कोई २ जोग जो पहुत समय से पान खाते हैं, श्रीर इस पर भी उन के दांत ठीक हैं। यह कुळ उचित प्रमाण नहीं है कि पान खाना हानिकारक नहीं हैं। जैसे कि कोई श्रफ़ीमची वहुत वर्षी तक जीवे तो यह सिद्ध न हुशा कि श्रफ़ीम खाना हानिकारक नहीं हैं॥



## दांतों की रक्ता कैसे करनी चाहिये।

दांतों की उतनी वेर स्वच्छ करना चाहिये जितनी बेर उस से काम केते हैं, परन्तु कम से कम दो वार एक तो सबेरे उठ के स्वच्छ करना चाहिये और फिर सोते समय। भोजन के कण एक लकड़ी की कोरनी से निकालने चाहिये (धातु की कोरनी कभी उपयोग न करनी चाहिये,) श्रौर तव एक सख़त कुची से श्रीर पानी से लाफ़ कर डालो। कूची से खूब इधर उधर ऊपर नीचे फेर कर स्वच्छ करो, भीतरी माग और वाहरी ख्य क्ची फेर कर साफ़ कर डालो। कूची के वाल हर तरफ़ जा कर भोजन के क्या जो रहे सहे हों निकाल डालें भोजन के क्या जो दांत की कोरनी से नहीं निकलें या खींचने से नहीं निकलते उन को रेशमी तागे या सूत के दरार में डाल के खींचने से निकाल सकते हो। मस्ड़ों के किना. रों को भी कुची फेर कर साफ़ करना उचित है। यदि ज़रा सा खून निकले तो कुछ चिंता न करो। कई वार कुची करने से वे लख्त एड़ जायेंगे, दांत का मञ्जन एक वार प्रति दिन उपयोग करो, कुछ खड़िया मिट्टी (Precipitated Chalk) ले कर दाल चीनी का ज़रा सा तेल सुगन्धि के लिये डालो तो इस से उत्तम मञ्जन दन जाता है। (देखो ५० अध्याय उपचार नम्दर १४)॥

साधारण नमक दांत स्वन्छ करने को उत्तम होता है। इस को मञ्जन की नाई कूची में खूव छिड़को श्रीर तव इस से दांत खूब स्वन्छ करो॥

दांतों को कूची से खूव स्वच्छ करने के पश्चात् कूची में नमक मल कर दुसरी वेर उपयोग करने के लिये रख दो, यदि ऐसा न करोगे तो कूची मलीन हो जायगी, थ्रौर लग्भ की थ्रपेत्ता हानि होगी, दांत साफ़ करने के लिये सदा पक्षे पानी का उपयोग करना चाहिये, क्योंकि कच्छे पानी के कीड़ों से दस्त थ्रौर हैं के रोग का भय है। यह वात पहुधा देखने में ध्राती हैं कि दांत स्वच्छ करने के समय लोग पानी या तो तालाव से या वर्तन से लेते हैं प्रौर सुंह हाथ भी उसी से घोते हैं। यह वड़ी मलीन आदत थ्रौर हानिकारक भी है। श्रोर वैसे ही उवला पानी भी पीना उचित है। क्योंकि जब हम ध्रपने दांत थ्रोते हैं तो छुछी में पानी यदि वाहर निकलता है पर पूरा २ नहीं निकल सकता। इतना रह जा सकता है जिस से नोतीकिरा, दन्त थ्रौर हैज़ा हो सकता है।

जय कोई दांत खोछला होने लगे तो शीव्रता पूर्वक उसे दांत डाक्टर

से भरवा लो, क्यों कि जल्द भरवाने से खर्च और पीड़ा दोनों कम होती हैं। जब दांत में छोटा सा छेद हो और उसे भरवा न लें तो उस के इधर उधर के दांत भी खराव हो जायेंगे दांनों को प्रति दिन दो वेर कूची से स्वच्छ करना उचित है। ज्यूंही कोई दांत खराव होने लगे, शीझ दांत वैद्य से ठीक कराणो, नहीं तो दांत पीड़ा और उखाड़ने का दुख और वनाये दांतों का खर्च उठाना होगा और बनाये दांतो से भी यथायोग काम नहीं होता है।



### भोजन और खामा खाने की विधि।

उत्तम फल ये हैं। नारंगी, केला, प्राम, सेव, अंगूर, खूर्वानी, थ्राह्र प्रमद्द और अंजीर। फल प्रति पौष्टिक सोजन हैं। इन के द्वारा खून निर्मल और स्वच्छ रहता है और पाचन किया में भी लाभदायक हैं वहुत से फल जो वाज़ार में खरीदते हैं यदि कच्चे खाने हों तो उदलते पानी में डाल कर निकालो और छोलो तय उन को खाओ। कई फल भूनने से स्वादिए होते हैं और शक्कर में डाल कर पकाने से भी प्रति स्वादिए होते हैं। कुछ कच्चे भोजन जैसे कच्चे फल या कच्च साग पात, मनुष्य के भोजन के लिये विशेष कर पुष्टिकारक भोजन होते हैं क्योंकि इन कच्चे भोजन में पोपण के यथेए तत्व होते हैं। वालकों को फल और तरकारी खिलाना धाति उपकारी होता है। क्योंकि उन के बढ़ते शरीर के लिये ये ध्रमुकूल तत्वों वाले होते हैं॥

ष्ट्रगढ़े चौर दूध भी भोजन के उत्तम पदार्थ हैं। कोटे बच्चों के जिये दूध प्रत्यन्त हित कारक है। पर पीने के पूर्व दूध को सदा उवाल कर के पीना चाहिये। उवालने के वाद कः वा सात घराटों से प्रधिक दूध को न रखना चाहिये क्योंकि इस में रोग के कीड़े शीघ वृद्धि करते हैं॥

#### मांलाहार।

मांस को जो समसते हैं कि मनुष्य के भोजन में एक मुख्य वस्तु है भूज कर्ते हैं। उन देशों में जहां का जल वायु समशीतोष्ण है या उप्ण है वहां वहुत से पुष्टिकारक श्रौर अनुकूल भोजन के पदार्थ पाये जाते हैं जो मांस की श्रपेता सस्ते श्रौर लाभ दायक भी होते हैं॥

इन दिनों ऐसे जन्तु जिन का मांस खाने का प्रचार है कम हैं जिन में रोग न हो, गौ आदि ऐसे जन्तु हैं कि वहुघा उन रोगों में से मनुष्य जाति के समान इन को भी रोग होते हैं, और वे जो ऐसे रोगी जन्तुओं का मांख खाते हैं उन को भी वे ही रोग जग जाने का भय रहता है। कई देशों में सुअर का मांस मांसाहार में अति साधारण प्रकार का भोजन है और इम जानते हैं कि सुअर अति मेला और घृणित जन्तु है। वह सव प्रकार का गला सड़ा पदार्थ खाता है और मेली कुचैली जगह में पस्त्रता पूर्वक रहता है। अति प्राचीन पुस्तक में जिस में मनुष्य के पश्यापश्य भोजन का ब्योरा दिया है यह भी जिखा है कि सुभर अपवित्र जन्नु है और उन्ह का मांस आहार में कदापि न करना चाहिये॥ वहुत लोग भूल से यह विचार करते हैं कि छौर कोई खाने के पदार्थ से अधिक पोषणकारक वस्तु मांस में पाई जाती है अमेरिका के रसायन शास्त्रियों ने रसायिनिक प्रयोगों से भली भांति पृथक्करण द्वारा यह निर्णय किया है कि यह सच नहीं है, वे यह दताते हैं कि आध सेर म्ंगफली में इतना पौष्टिक तत्व वाला पदार्थ पाया जाता है जो अदाई सेर मांस में नहीं होता। इस से यह भी विद्ति है कि मांस अति मंहगा भोजन है, यदि हो सके तो फल, अन्न, सूखा मेवा और साग तरकारी का उपयोग कर खर्च को वचाओ और अपने को गोशत अधिक खाने के कारण जो हानिकारक परिणाम है उन से भी वचाओ॥

#### भोजन पकाना।

पक्के फज श्रोर सूखे मेंचे को छोड़ शेप खाने के पदार्थ खाने के पूर्व
पकाने चाहियं। पकाने से तीन काम पूरे होते हैं। प्रथम कि रोग उत्पन्न
करनेवाले कीड़े जो वहुधा खाने के पदार्थी में बृद्धि पूर्वक पाये जाते हैं
पकाने से नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पकाने से भोजन शीश
पचता है। क्योंकि भोजन के पदार्थ श्रर्थात् गेहूं, दाल, सेम ये पचाप नहीं
जा सकते जब तक कि पकाये न जायें। तीसरा पकाने से स्वाद श्रा जाता
है क्योंकि चांवल, दाल, गेहूं, मटर कच्चे काने में ऐसे स्वादिष्ट नहीं जगते
जैसे कि पकाने के परशात् जगते हैं॥

तीन विधि पकाने की हैं अर्थात् उवालना, भूनना और तलना॥

तलना अच्छा नहीं है, यद्यपि भोजन इस प्रकार से शीघ्र ही तैयार हो जाता है अच्छा है कि हम अधिक सक्षय प्रकाने में लगायं, क्योंकि तला हुआ भोजन पाचनशक्ति को हानिकारक है। तलते समय तेल जो तलने में काम आता है प्रत्येक तले हुए पदार्थ पर ऐसे लग जाता है मानों वह तेल से रच गया हो; तदन्तर जब वह तेल रचा भोजन आमाशय में पहुंचता है तो पचता नहीं क्योंकि आमाशय का रस तेल नहीं पचाता है। पिरणाम यह होता है कि तला पदार्थ आमाशय में एक दो घग्टे पड़ा रहता है और तब सड़ने लगता है और इस से दर्द और जलन उत्पन्न होती है। तली वस्तु वरावर खाने से अजीर्ण रोग हो जाता है॥

उत्तमता से भोजन पकाने से घराने का स्वास्थ्य श्रवलम्बित है। यह हुर्भाग्य है कि लोग रसोईघर की स्वच्छता पर पूरा २ घ्यान नहीं देते हैं, भीर इस पर भी उचित विचार नहीं करते कि पकानेवाला यथायोग्य पका सकता है कि नहीं। वहुतेरे लोग जब घर बनाते हैं तो शेष घर पर प्रधिक द्रव्य व्यर्थ करते हैं पर रसोईघर एक गिरा हुआ क्रोटा सा कमरा जिल में न खिड़की है न वायु यथोचित रीति से आती जाती है, और बहुधा ऐसी मैली और नीची जगह में जहां सीलन है रसोईघर रखते हैं। ऐसे स्थान में स्वच्क और पौषणकारक भोजन कदापि भी नहीं दन सकता है। सम्पूर्ण घर में रसोईघर सब से उत्तम होना चाहिंथे, खिड़कियां होनी चाहिंथे कि यथोचित ज्योति आवे। फ़र्श, दीवार और इत स्वच्छ रखना चाहिंथे, क्षत और दीवारों पर सफ़ेदी समय २ पर करानी आवश्यक है। वालटी घड़े वा टीन ढकनेदार होने चाहिंथे और इन में कूड़ा कचरा और मैला पानी डालना चाहिथे। कूड़ा और मैला जल हार के साम्हने अधवा कल खोर या फ़र्श पर कदाचित न डालना चाहिये क्योंक इस से स्थान मैला हो जाता है और मक्सी और रोग के कोड़ों की शीघ चृद्धि होती है॥

एक जालीदार छलसारी होनी चाहिये और भोजन इस में रखना चाहिये कि मक्खी और दूसरे कीड़े उस पर न चढ़ और भोजन में न फलें (चित्र के समान बनवाओ), चूहे, चुहियां, मक्खी, चिऊंटी, भींगर और दूसरे कीड़े छति मैले होते हैं, उन के पैर छौर शरीर पर मैली और विष-



जाली से सब भोजन को बचाओ वा रित्तत रक्खो।

भरी वस्तु होती है। और वे इस मल को भोजन पर लगा देती हैं, वह वहुधा देखा जाता है मक्ख़ी मल मूत्र खा कर घर में घुस कर रसोई घर में खाने पर बैठ जाती हैं इस लिये सब भोजन ऐसी जगह में रखना चाहिये जहां पर चूहे, चुहियां शौर मिक्ख्यां उस पर न जा सकें। वावरची को सदा साफ़ शौर सुथरे वस्त्र पहिनना चाहिये॥

चांवल श्रोर साग तरकारी को स्वच्छ जल में खूब घोना चाहिथे, नाले वा तालाव के गन्धे पानी में उन को कदापि न घोश्रो, साड़न किन से वर्तन घोकर पोंछो उन को प्रति दिन उपयोग पश्चात् घोश्रो श्रोर बदलो श्रोर दो चार त्त्रण उबाल भी डालो। श्रीर इन को ऐसे ख्यान पर टांगो जहां पर भिक्खां उन पर न बैठने पांचे। पकाने श्रोर काने के बर्तनों को धो कर उन पर उक्तना पानी छोड़ो तब एक साफ़ कपड़े से पोंछ कर

सुखा हालो ॥

भोजन पक चुकने पर उसी दिन खा लिया जावे, क्योंकि उपा अतु में बहुधा पकाया हुआ खाना शीम्र विगड़ जाता है। विगड़ा वा सड़ा हुआ खाना कदापि न खाना चाहिये, जब खाना सड़ता है तो उस में कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं। यह कीड़े विप उत्पन्न करते और यदि इस प्रकार का भोजन खाया जावेगा तो निश्चय दस्त आवेंगे और आंतों में रोग उत्पन्न होगा। यह भी सरण रहे कि कभी खाना विगड़ जाता है पर उस में दूर्गन्धि वा प्रस्वाद नहीं होता है॥

#### खाना।

कमरा जिस में खाना खाया जावे स्वच्छ रहना चाहिये। मेज धौर 'दस्तरखान और खाने पीने हे चर्नन वितकुत साफ़ और सुधरे होने चाहिये।



चुँह, मिक्क्यां, क्सींगुर, सर्वदा म्यास्ट्य के नागक दे ॥

खाना खाते सयय सम्पूर्ण घरवाले मनारंजन वारक्तानाप करें, क्योंकि जव मन प्रसन्न होता है तो भोजन भी भला लगता है और शीव पच जाता है, भोजन खुद चवा २ कर भीरे २ खाना चाहिये। खाने का लमय निश्चित करना घावश्यक है चाहे हो वेर. चाहे तीन वेर संख्या का भोचन हरका होना चाहिये छौर ७ वजे शाम को खाना चाहिये इस से श्रधिक देर न करना चाहिये। भोजन जो रात में देर कर के खाया जाता है वह महास्रोत में हानिकारक होता है। क्योंकि रात को पावन क्रिया के भवयव गरीर के छौर भागों की नाई विश्राम के इच्छुक है। वहुत कर के घजीर्श रोग छौर पाचन क्रिया के अवयवों का विवाड देर कर के रात को भर पेट खाने छौर तब पक द्व सो जाने के कारण होते हैं॥ पाचन अवयवों को भी कुछ विश्राम जरना श्रावश्यक है, वालकों वि २ में खाने के पूर्व मिठाई खिलाने से पेट में दर्द होता है छौर में दस्त श्राने लगते हैं। प्रत्येक वालक को जो ७ वर्ष की प्रायु जा विल ३ वेर खाना देना चाहिये श्रीर वीच २ में कुछ न दो॥

खाने के समय नाना प्रकार के भोजन खाने से पांचन श्रवयवों को होती है। कई भोजन पथ्य हैं श्रीर जब भजी भांति तैयार किये गये तो होते हैं परन्तु जब ठीक से नहीं पके श्रीर दूसरे खानों से मिला देने गाड़ उत्पन्न करते हैं॥



### श्रध्याय ६।

# श्वास प्रश्वास के यन्त्र।

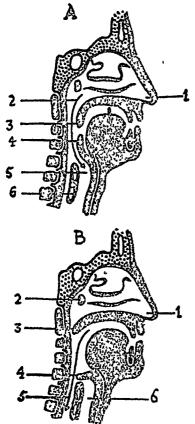

मनुष्य कई हुएतों तक भोजन के विना जी सकता है और कई दिन जलपान रहित भी रह सकता है पर यदि वागु का प्राना जाना (जैसे डूबने में वा दम घुटने में होता है,) रके तो दो तीन क्षण में प्राणान्त हो जायगा। सो यह विदित है कि लगातार ताज़ी वायु का मिलते रहना शरीर के तिये ज्ञावरयक है, ज्रिश भी चायु विना नहीं जल सकती। इस फा यह प्रमाण है एक सोम बन्ती को जला के वर्त्तन से ढ़ांक दो तो वह बुत जायगी, वायु जैसे श्राग जलाने के लिये श्रावश्यक है वेसे ही जीवन के लिये भी धावश्यक है हम वाय श्वास द्वारा प्रपने फेफड़ों में खींचते हैं कि वह उन मं से (भ्राक्सीजन) प्राग्य-वायु को निकाल कर काम में लावे। प्राण-वायु श्रदृश्य वायु है, जब हवा फेफ़ड़ों में प्रविष्ट हूई तो उस हवा में का प्राग्र वायु रक्त में मिलता है। ग्रीर शरीर के सकल भागीं में मिल जाता है। वायु का मुख्य भाग

क (A) वह भाग जिस से भास प्रभास के समय वाग्र नल की गति विदित होती है। १. नयने २. तीराकार भास प्रभास की वायु को प्रगट करती हैं ३. कौद्या ४. वायु नव्य बढ़ा हुआ दकना कि वा पु फेफड़े के नल में प्रवेश करे ४. कगठ वा वाय मल जो फेफड़े की और जाता है ६. कुरकरी हुई।॥

ख (B) वह भाग जिस से भोजन खाते समय नुलियों की दशा प्रगट करती है ॥ १. नथने २. कान से नाक तक जो नली है ३. कौन्ना भोजन को नीचे भेजते समय ४. नित्ती का इकना वन्द कि कुछ भोजन आस नल में न जाय ४. तिराकार नीचे भोजन वा श्रन्न नल की श्रोर दिखाता है ई. नली वा कगठ॥

प्राग्य-वायु है भौर शरीर में यह जीवन देने और गर्मी और उत्साह उत्पन्न करने के जिये श्रावश्य होनी चाहिये। वायु जो हम फेफड़ों में केते है प्राग्यपद वायु से जदी है पर वह जो श्वास के द्वारा वाहर निकलती है उस में प्राग्यवायु केवल नाम मात्र को है, और फिर २ श्वास लेने योग्य नहीं है॥

श्वास के द्वारा वायु जो वाहर निकलती है न केवल उस में प्राण्-वायु नहीं है परन्तु उस में एक विषहरा पहार्थ भी रहता है जो रक से श्राता है, यह विषहरा पदार्थ श्रदृश्य है पर यह विदित हो सकता है, यदि एक वन्द कमरे में वहुत से लोग वैठे हों श्रोर कोई वाहर से श्रावे तो उस को इस विषहरे;पदार्थ की दुर्गन्धि तुरन्त मालुम हो जावेगी, श्रोर यहुत से जो कमरे में हैं सिर पीड़ा में श्रस्त होंगे श्रोर कई एकों को चक्कर श्राने लगेंगे दुर्गन्धि सिर की पीड़ा श्रोर चक्कर का कारण वही विषहरी वायु है जो फेकड़ों से निकलती है।



 नर्ला २. गले की नली की कुरक्ती स्ट्री ३. वाय के छिद्र।

यदि एक वड़े मुंह वाली साफ़ वांतल को ले कर के कई वार उस में श्वास ले कर एक डाट एक दम जगा कर एक गर्म स्थान पर रक्खो, फुळ दिन के परचात् डाट खोलने पर यह विदित होगा कि उस के भीतर की वायु दुर्गन्धि के द्वारा होती है जो हम श्वास लेते समय निरन्तर अपने फेफड़ों से वाहर निकालते हैं। यदि लोग ऐसे कमरे में रहें जिस की खिड़की खुली न हों कि वाहर से स्वच्छ वायु प्रवेश करे और मैली वायु वाहर निकल सके। तो मैली और

दुर्गिन्धित वायु में श्वास लेने के कारण अपने शरीर की हानि करेंगे, ऐसे लोगों को तपेदिक और (फेफड़ों की सूजन)-निमोनिया और फेफड़ों के धौर २ रोग और सदीं अत्यन्त शीघ्र लग जाती है।

घर के प्रत्येक कमरे में एक वा दो खिड़ कियां ज़रूर होनी चाहिये, इन खिड़ कियों को कई फुट ऊंची धौर कई फुट चौड़ी होना ध्रावश्यक है कि कमरे में ताज़ी निर्मल वायु धौर बहुत सी रोशनी या सूर्य्य की क्योति जा सके, खिड़कियों के साम्इते कपड़ें और पर्दे नहीं टांगने चाहियें क्योंकि इन से ज्योति और वायु रुक जाती है ॥

## श्वास प्रश्वास के यन्त्र।

वायु जिसे हम श्वास में केते हैं नाक के नथनों से होकर गले के पिछले भाग में से स्वर नली में से जाकर श्वास नली में से फेफड़ों में जाती है। फेरिनिकस् वा स्वरनली फा निचला छोर श्वासनली में प्रवेश करता है। यह एक कड़ी नली है जो गले के साम्हने वाले भाग में छूने से मालूम हो सकती है, स्वास नली छाती से उतर कर दो भागों में विभक्त हो गई है। उस का एक भाग दाहिने फेफड़े में श्रीर दूसरा भाग वाये फेफड़े में चला गया है फेफड़े श्रनगिन्ती छोटी २ वायु की श्रीलयों से रचा गया है (देखो दिये हुये चित्र को) श्वास लेगा केवल इन वायु श्रीलयों को भरना श्रीर खाली करना है।

### श्वास लेना।

एक ज्ञा में हम प्राय: १६ वा १७ वार श्वास लेते हैं, प्रत्येक वेर श्वास लेते दिल चार वार घड़कता है। उवर जब चढ़ता है, वा जब हम कसरत वा ज्यायाम करते हैं तब छोर भी शीघ्र घड़कने जगता है॥

प्रत्येक जीवधारी चाहे पशु हों चाहे बनास्पती वर्ग सन श्वांस लेते हैं।
पौधा अपनी पत्ती द्वारा श्वास लेता है। मेंडक और कई प्रकार के की हें
अपने चमड़े द्वारा श्वास लेते हैं, मक्क जी जो जल में रहती है, वह
अपने गलफड़ों द्वारा जल से वायु का संचार करती है। धर्म पुस्तक की
पहिली पुस्तक अर्थात् उत्यत्ति के दूसरे पर्व्व में जो व्योरा मनुष्य के स्वजने
का है उस में यह लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को सूमि की
मिट्टी से रचा ध्योर उस के नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया
भीर मनुष्य जीता प्राणी हुआ"। धर्म पुस्तक में पह भी लिखा है
कि ईश्वर सब को श्वास अ्रोर जीवन देता है और कि सम्पूर्ण
मनुष्य जाति का श्वास उसी के हाथ में है। इस बात का प्रमाण कि
ईश्वर हमारे श्वाल को भी धपने अधिकार से चलाता है यह है कि
जव हम निद्रा में हैं तव भी हमारे फेफड़े निरन्तर ताज़ी वायु को
भीतर खींचते ध्रीर विषहरी वायु को वाहर निकालते रहते हैं। जिस

समय हम निद्रा में हैं तो हम विलङ्ख प्रचेत होते हैं। श्रौर यदि हम को अपने श्वास की भी रक्षा करनी पड़ती तो ज्यों हा हम को नींद श्राती हम छसी समय अर जाते। श्वास लेना श्रौर हद्य का चलना दोनों स्वाभाविक गति हैं श्रौर ये दोनों चेतना यन्त्र के एक भाग पर श्रयलम्बित हैं। परन्तु यह ही कहना केवल उचित न होगा कि श्वास लेना स्वाभाविक शौर निरन्तर गति है, क्यों कि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि चेतना यन्त्र का एक भाग हद्य की गति श्रौर श्वास को कैसे चलायमान रखता है श्रौर यह गतियां कैसे श्रारम्म हुई, श्वास लेने की किया श्रौर उसे कौन उत्तेजना देता है श्रौर श्वास किस की प्रेरणा से चलता है



Г

गहरे वा लम्बे शास लेने के अभ्यास॥

धीर उस के श्रद्धत परिवर्त्तन गति होने के विषय में जब ध्यान पूर्वक विचार करते हैं तो यह परिग्राम निकलता है, कि कोई ऐसी, शिक्त है जो मनुष्य से श्रेष्ट है उस से भिन्न है, जो कि श्वास पर श्रिधकार रखती है श्रीर जीवन को शरीर में स्थापित करती है वह ईश्वर की शक्ति है, ऐसा प्रमेश्वर जो श्रित द्यालुता से हमारी रन्ना करता है पूजनीय श्रीर मानने के योग्य है॥

## सीधे वैठो और सीधे खडे रहो।

यह मुख्य वात है कि हम सीधे वैठें श्रौर खड़े हों ताकि प्रत्येक' बेर जब हम श्वास तेते हैं तो फेफड़ों को फैजने के जिये यथायोग्य स्थान

मिले। इस रीति से गरीर को ताज़ी वायु का ग्रिधकांश मिलता है। जब हम सीधे बैठते धौर खड़े होते हैं तो न केवल सुन्दर दिखते हैं पर उस से हुए पुष्ट होने में सहायता मिलती है। कूवड़ निकाल कर खड़ा होना ध्रथवा बैठना न केवल कुछप दिखता पर उस से फेफड़े पूरे २ फैलने नहीं पाते धौर इस कारण से यथोचिरा वायु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। धौर फल यह होता है कि शरीर निर्वल हो जाता है धौर सर्दी धौर तपेदिक की वीमारी शीघ्र लग जाती है।

घर के भीतर काम करनेवालों को श्रोर मुख्य कर उन लोगों को जो श्रधिक वैठ कर काम करते हैं, इस का श्रम्यास करना श्रावश्यक है कि दिन में कई वेर सीधे खड़े हो कर लम्बी श्वास लें ताकि फेफड़ों में खूव ताज़ी वायु भरे श्रीर विषहरी जीवान्तक वायु "कारवन-डिग्रोकसाइ" पूरी रीति से वाहर निकल जावे, (देखो लम्बी श्वास लेने का चित्र) जीवान्तक उस्त विष सदी वायु को कहते हैं जो श्वास की बाहर निकली वायु में मिली रहती है, सकड़ों के कोयले के जलाने से जो ग्यास निकलती है, जिस से सिर में पीड़ा श्रोर चक्कर श्राते हैं उस का श्रधिकांश भाग "कारवन-डिग्रोकसाइड" का होता है।

## मुंह से भ्वास लेना।

वायु का भीतर प्रवेश करने का स्वामाविक मार्ग नाक है और भोजन का मुख, नाक के भीतर सुद्म अनिगनती केश होते हैं और इन्हीं से वायु जो भीतर प्रवेश करती है छन जाती और धूल और कृमि आदि से स्वच्छ होती है। जिस समय वायु नाक द्वारा प्रवेश करती है तो वह गीली और नर्भ भी हो जाती है। जब मुंह द्वारा श्वास लेते हैं तो वायु न गर्म और न गीली होती है और श्वास नज में सूखी जाती है और इस से प्रविक्ष कफ़ निकलता है। और फिर इसी कारण से सर्वी और खांसी थाने लगती है। जब नाक से श्वास नहीं लेते हैं तो वह वन्द हो जाती है इस में गहुद निकल खाते हैं जैसे अध्याय ३६ के, चित्रों में से एक में गहुद के स्थान दिखाये हैं। टोंटे या टेंटुआ भी फूल जाते और रोगी हो जाते हैं। इस से यह वात सिद्ध हुई कि मुंह से श्वास लेना अति हानिकारक है और ऐसे न करना चाहिये। यदि कोई वालक मुंह से श्वास लेवे तो उसे डाक्टर के पास ले जा कर नाक और गला दिखला दो कि यदि कोई गढ़द उत्पन्न हुए हों तो उन को निकाल

डाले नहीं तो ऐसा बालक कदापि स्वस्थ और हुए पुष्ट न होगा। वह बौना रह जायगा और शाला में भी यथोचित न काम कर सकेगा और महा ही रहेगा। (कारण रोकना, चिकित्सा, मुंह से श्वास लेने की और गदूद की २६ श्राध्याय में वर्णन की गई हैं)॥

# वायु की धूल फेफड़ों को दानिकारक है।

धूल जो उड़ती हैं श्रीर हमारे घरों के सामान श्रीर फ़र्श पह दिखाई देती हैं निरी धूल हो न है पर उस में श्रनगिनती रोग उत्पन्न करने वाले कृमि भी होते हैं। जब वायु के संयोग में यह धूलि हमारे श्रवास में प्रवेश करती है, तो वह फेफड़ों में जा कर वहीं रह जाती है। वे कृमि वृद्धि करते हैं श्रीर इन से तपेदिक, निमोनिया, खांसी, जुकाम पे रोग हो जाते हैं। धूलि की हानि से बचने का उपाय यह है कि गर्मी में सड़कों पर ख़िड़वाव करना चाहिये श्रीर जोगों को घर के फ़र्श श्रीर गली में थूकना न चाहिये। खदीं के रोगी या तपेदिक के रोगी का थूक रोग कृमि से भरा रहता है, श्रीर यदि वह गली में वा घर के फ़र्श पर थूके तो श्रीप्र शूक स्तूल कर धूलि में मिल जाता है श्रीर यह धूलि श्रीर लोगों में श्वास द्वारा प्रवेश करती है श्रीर वे भी इन्हीं रोगों में ग्रस्त हो जाते हैं। या तो गली के किनारे थूको या काराज़ में थूको जो इसी काम के लिये रक्ता। इस काराज़ को फेंकना न चाहिये पर जला डालना चाहिये। वे जिन को तपेदिक का रोग है सदा काराज़ वा कपड़े में थूके श्रीर तद्. परचात श्राग से जला देवें॥

फ़र्श को साड़ते लमय पानी छिड़को या इस से उत्तम यह होगा कि बुरादा लकड़ी का गीला कर छिड़क दो वा धान के छिलके गीले कर फेला दो तय साड़ो, इस प्रकार से साड़ो, कि धूलि उड़ फर फैलने न पावे॥

तम्पाकू ध्रौर मदिरा से श्वासयन्त्रों को हानि होती है।

प्रत्येक देश में मनुष्य जाति में दो अभ्यास होते हैं, जिन से श्वास यन्त्रों को अधिक हानि पहुंचती हैं, अर्थात् तम्बाक् पीना और दारू पीना। तस्वाकू का घुआं श्वास प्रश्वास यन्त्रों के प्रत्येक भाग को विगाड़ देता है। वह नाक के भीतर की मिल्ली और फेफड़ों की मिल्ली और श्वास-नजी की मिल्ली को फुला देता हैं। और इस कारण से प्रमेह और अन्य रोग लगने का भय रहता है।

ं जों वाते तस्वाकू के विषय में कही हैं वे और २ नशे और दारू के विषय में भी ठीक हैं। जब मनुष्य दारू पीता है तो पीने के ज़रा देर परचात् उस के मुंह से उस की वास घाने लगती है। इस का कारग यह है कि जब दारू रक्त में प्रवेश करती है, छौर फेफड़ों में जाती है तो फेफड़े विष से जितनी जल्दी हो मुक्त होने का यहा करते हैं। डाक्टर लोग यह जानते हैं कि दारू पीने घालों को तपेदिक छौर (निमोनिया) रोग शीघ लग जाता है। श्रीर लगने पर इन के स्वास्थ्य होने की प्याशा कम रहती उन की श्रपेचा जो दारू का उपयोग नहीं करते हैं। इस से यह वात सिद्ध है कि दारू फेफड़ों को जोखिमदायक है॥

तस्याक भीर दास न केवल फेफड़े को हानिकारक हैं, परन्तु शरीर के प्रत्येक प्रवयव को भी विगाड डाजते हैं॥

## श्वास-प्रश्वास की क्रिया के मुख्य वातों का सार।

- १. देखों कि तुम्हारे घर में दिन श्रौर रात पूरी २ रीति से वायु का प्रचार रहे ॥
- २. दिन के समय जितना बन पड़े वाहर ताज़ी वायु में रही और रात को सोने के फमरे की खिड़कियां पूरी खोल दो कि ताज़ी वायु का प्रचार रहे जैसी दिन की हवा है वैसे ही रात की सो रात की वायु का भय न खाश्रो श्रौर उस से पचने को द्वार श्रौर खिड़की न मूंद दो। यदि किवाइं ध्रौर खिड़कियां वन्द भी करो तो सेसे पात की वायु याहर है वैसे घर के भीतर की भी है। रात की हवा का भय नहीं है पर मछड़ों से जो रोग देनेवाले कृमि हैं हरो। उन से मछड़दानी पर्लग पर लगा कर सोने से वच सकते हैं॥
- ३. प्रत्येक वेर जब श्वास लेते हो फेफड़ों को हवा से पूर्ण रीति से भर लो, ऐसा करने के लिये सीधे बैठना वा खड़ा होना उचित है। कन्वों को पीछे सुकाथो, दुडी उबरी थौर गले से लगी न रहे॥
  - थ. धूलि पूर्ण वायु में श्वास न लो॥
- ४. धूिल पूर्ण वायु में श्वास न लो॥ क्या अर्थात् न हुक्का पीझो, न चुस्ट, न वीडी घौर सिगार, पाईप फुक् भी न पीछो॥
  - ई. किसी प्रकार की दारू न पी **ग्रो**॥
  - सदा नधनों वा नाक द्वारा श्वास लो ॥
  - ५. क्रभर में कस के वेल्ट न वान्धो वा कमर पट्टी न कसो।॥

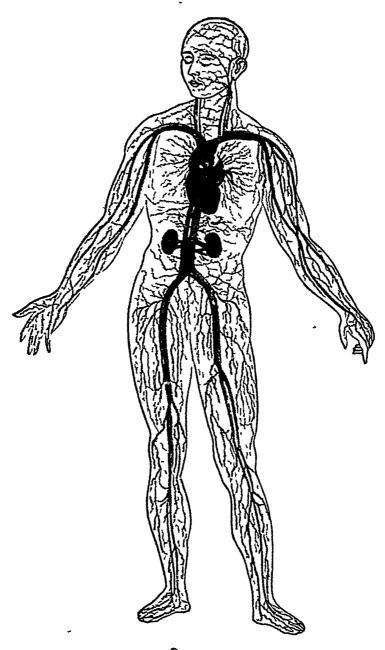

रुधिर-सभार लाल को धमनी ख्रौर नीली को शिरा समिक्तिये। पृष्ट नं. ४२ व ४३ पर इस का वर्णन देखिये



हदय और बड़ी धमनियां

१. मूल धमनी

२. धमनी

३. बाई ग्रोर नीचे का खाना

४. दहनी धमनी

४. शिरा

६ वाई घोर का पर्दा

वाई शिराएं, पर्टे को सम्भाल हैं, इन के
द्वारा पर्दा सिकुड़ने पर "चौरिकल "
या शिरा के गढ़े म न चला जाय
जब पेशियां सिकुड़ती हैं॥

पृष्ट नं. ४२ व ४३ पर इस का वर्णन देखिये।

## ६. प्रति दिन कई बार लम्बी सांस लो॥

१०. कभी मुंह ढांप के न सोथो, वे जो मुंह ढांप के सोते हैं श्रपने शरीर में विष भरते हैं क्योंकि श्वास की विषहरी हवा में फिर श्वास लेते हैं जो फेफड़ों से वाहर निकलती है, यह श्रति हानिकारक घटना है॥

## उचित प्रकार के रहने के घर।

घरों को ऐसे नीचे स्थानों में न बनवाना चाहिये जहां जब पानी गिरे भूमि पर एकत्र हो जाय इस पानी में मच्छड़ उत्पन्न होते हैं धौर घर में रहनेवालों को शीत-उवर थ्राने लगता है। फिर पानी में जो कुछ पड़ता है वह सड़ जाता है, इस प्रकार से कमरों को नम धौर शीतल ही केवल नहीं करता पर बुरी दुर्गन्धि भी थ्राती है जिस से शरीर को हानि पहुंचती है।

मुरशी, सुश्रर, कुत्ते, ढोर घर में या उस के नीचे न रखने चाहियें। उन का मैला अर्थात् मल मूत्र घर को दुर्गन्धि से पूर्ण कर देता है, फिर इन के शरीर में पिस्सू और कीलनी होती हैं जिन के घरवालों पर चढ़ने से रोग टत्पन्न हो जाते हैं। इन जन्तुओं में से वहुतों को तपेदिक का रोग होता है श्रीर इन से घर के लोगों को लग जाने का वड़ा भय है। फ़र्श के नीचे का स्थान जन्तुओं को वान्धने वा सामान एकत्र करने के लिये जसा अन मूसी हैं न रक्खो, यह खुला रहने दो कि वायु का संचार भली भांति हो और चूहों, चूहियों और कीड़ों के लिये स्थान न रहे॥



# रक्त और रुधिराभिसरण यन्त्र।

जव खुर्दवीन द्वारा एक बुन्द रक्त की परीत्ता की जाती है, तो वहुत से छोटे गोल लाल कम्म दिखाई देते हैं श्रौर यह रजकम्म कहलाते हैं। इस की छोड़ बहुत से छोटे स्वेन कम्म भी इस बुन्द रक्त में हैं इन को रक्तजल कहते

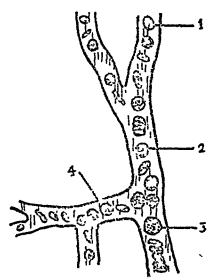

१. श्रीर २. रजकरण ३. रक्त जन्न ४. रक्त नल की भीन

हैं, ये रजकण श्रीर रक्तजल नदी में जसे मच्छली तैरती है वैसे ही रक में तैरा करते हैं॥

पचा हुआ भोजन वा पौष्टिक भाग रक्त में मिल जाता है, रक्त को श्रीर का दुलाई करनेवाला मुहकमा कह सकते हैं क्योंकि यह प्राण्यद वायु को जो फेफड़ों द्वारा श्रीर में प्रवेश करती है और पचाये हुए भोजन को जो श्रामाशय और श्रांतों द्वारा ठीक क्तिया गया है श्रीर के प्रत्येक भाग में जहां श्रावश्यका है पहुंचाता है कि प्रत्येक भाग की न्यूनता को पूर्ण करे श्रीर वह श्रीर के प्रत्येक भाग से हानिकारक सारहीन पदार्थों श्रीर

हिंसक वायु को फेफड़ों गुड़ों और त्वचा में ले जाता है जहां से वे वाहर निकाल दिये जाते हैं यह पसीने श्वास श्रीर सूत्र द्वारा होता है॥

# रकाशय-(हदय) और नाड़ियां।

रक्त रगों और नसों में निरन्तर फिरा करता है, यदि बांह की त्वचा और रक्त नजी की दीवारें जो त्वचा के नीचे दीखती हैं 'आइने की बनीं होतीं तो हम रक्त को इन नसों के भीतर हाथ की धोर से कन्शों की धोर अपित शीवता पूर्वक वहते देख सकने॥

रक्ताशय के संकुचित होने से नितयों में वहने लगता है, रक्ताशय एक मनुष्य की वन्द मुट्टी के बरावर होता है भीतर से पोला होता है, और एक प्रवीन घोकनी का काम देना है जिस की शक्ति द्वारा रक्त शरीर के सम्पूर्ण थ्रवयवों में घूमता है॥

पूरे मनुष्य का रक्ताशय एक मिनट में प्राय: ७० बेर चलता या धड़कता है, व्यायाम करने से छोर भी शीघ्र धड़कता है, ज्वर जब हो तव भी शीघ्र चलता है, स्त्रियों का रक्ताशय पुरुष की छापेता १ मिनट में न वा १० बेर शीघ्रता से चलता है, वालक का रक्ताशय मनुष्य की छापेता छोर भी शीघ्रता से चलता है, जैमे एक १ वर्ष के वालक का हृद्य एक मिनट में ६० से १०० बेर धड़कता है॥

इस ध्रघ्याय में रक्ताशय का चित्र देखने से विदित होगा कि रक्ताशय के ऊपर के बांये छोर से एक वड़ी नाड़ी निकलती है जिस को मुल धमनी व एश्रोरटा कहते हैं, यह ऊपर की धार जाती है श्रोर उस में शाखाएं निकलती हैं। जो रक्त को सिर श्रोर वाजुशों में पहुंचाती हैं।

जब हृद्य संकुचित होता है तो रक्त इसी धमनी में से उस की ध्रांसख्य उपशाखाओं हारा शरीर के प्रत्येक भाग खों पहुंचाया जाता है। बहते २ मीग में नाड़ियां छोटी २ होती जाती हैं, यहां खों कि सुद्म हो जाती हैं कि पेसी ३००० नाड़ियां वरावर २ रखें तो केवल १ ईच चौड़ी होंगी इन महीन नाड़ियों

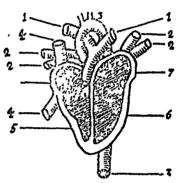

१. पलमेनोरी छार्टरी २. पता-मेनोरी वेन्ल ३. एछोरटा ४. बीना केवा ४. राइट वेनद्रिकल ६. लेफ्ट वेन्द्रिकल ७. लेफ्ट छारीकल

को केश-वाहिनियां कहते हैं, यह केश-वाहिनियां गिनती में इतनी छाधिक छौर ऐसी बनी होती हैं कि बारीक से बारीक सुई शरीर के किसी भाग में खुभा दी जाय तो किसी न किसी केश-वाहिनियों में छवश्य ही गड़ जायगी॥

केश-वाहिनियों में वह कर रक्त नसों द्वारा हृदय में फिर छाता है, यदि रक्ताशय को काट कर खोल दें तो उसे २ भाग में खगडित देखेंगे एक बांया खगड छोर एक दिखना खगड़, रक्त जो धमनी में से वहां वहा, रक्ताशय की बांई छोर से छाया, रक्त शरीर के सकल भागों से लौट कर छाता है वह दाहनी छोर जाता है, रक्ताशय के दाहिनी छोर वह कर फेफड़ों द्वारा वाहर द्याता है, जब फेफड़ों में घूमता है तो मल से जो शरीर के सम्पूर्ण भागों से लाता है उस से मुक्त हो जाता है च्यौर फेफड़ों में श्वास द्वारा वायु से प्राणप्रद वायु को भी खींच लेता है॥

## रक्त में जीवन है।

यदि एक रस्सी कस के उंगली पर वान्ध दी जावे, धौर कुछ समय लों यूंरी छोड़ दी जाय, तो वह काली पड़ जायगी, धौर दो दिन यूंही रह कर मर छोर सड़ जायगी, उंगली मर जायगी क्योंकि उस में का रक्त पवाह रोका गया है। जब कभी शरीर के किसी भी छंग का रक्त प्रवाह

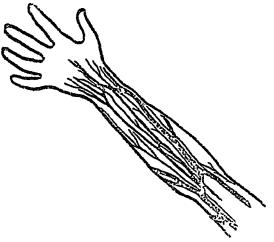

वांइ की रमें और नसें।

रोका जाता है तो वह श्रंग मर जाता है। इस से यह निर्णय है कि शरीर के प्रत्येक श्रंग का जीवन रक्त ही पर श्रवलिवत है। सेकड़ों श्रीर सहस्रों वर्ष पूर्व मनुष्य का सजनहार परमेश्वर जो स्वर्ग में है उसा ने कहा सव मांस का जीवन रक्त में है॥

रक्त थ्रौर हृद्य में हम ईश्वर की शक्ति का श्रद्धत परिमाण देखते हैं यह दिल है, जब बचा माता के गर्भ में है तब से यह धड़कने लगता है थ्रौर तब से ८० या ६० वर्ष की श्रायु लों एक क्षण में ७० वेर धड़कता रहता है। हमें इसके विपय में चिन्ता भी नहीं करनी पड़ती है। कि वह धड़के थ्रौर न चिन्ता द्वारा हम उस के धड़ने को रोक सकते हैं, रक्ताशय स्वयं चलनेवाला थ्रौर स्वयं काम करनेवाला इंजन है, वह उन मजुष्य कृत कलों

से लाखों प्रकार से घ्रद्धत है, यहां लों कि जब हम सोते हैं तब भी रक्ताशय जीवन दायक रक्त खींच कर शरीर के प्रत्येक भागों में पहुंचाता जाता है। उस की घड़कन हम पर घ्रवलिनत नहीं है। ईश्वर जो स्वर्ग में है जिस ने मनुष्य को सुजा वह उस को घड़काता थ्रीर निरन्तर चलाता है, चाहे हम जागें वा सोवें॥

जव शरीर के किसी भाग में चोट लगती है तो केवल रक्त है जो उस भाग को चंगा करता है। जब रोग के कृमि किसी प्रकार शरीर में प्रवेश करते हैं तब रक्तजल जिस का वर्णन हो चुका है, निडर सिपाहियों के समान पहरा देता है और रोग कृमि को पकड़ कर नाश कर डालता है। केवल जब यह रक्तजल दाद वा तम्बाक् वा और किसी कारण से निर्वल हो जाते हैं और चूंकि रोग कृमि अधिक हैं और अति विषहरे हैं अत: ये रक्तजल रोग कृमि को नष्ट करने में अशक होते हैं॥

कभी २ खुर्दवीन द्वारा यह भी दिखाई पड़ता है कि रक्तजल रोग् कृमि को पकड़ रहे हैं। यद्यपि ये इतने सूदम हैं कि यदि २४०० पास २ रखें तो १ इंच चौड़ी जगह में समा जांयगे। ये दृश्य पड़ते हैं रोग कृमि को पकड़ के नाश करते हुए। ये ऐसी क्रिया करते हैं मानों इन में खुद्धि है, इस से यह परिमाण हम देखते हैं कि न केवल ईश्वर ने मनुष्य को सृजा परन्तु वह मनुष्य के जीवन का सहारा भी है। उस ने ये प्रवंध भी किया कि शरीर श्रपनी रन्ना रोग कृमि श्रीर श्रन्य विषहरी जीवन नासक बस्तुश्रों से भली भांति कर सके ॥

इस कारण कि रक्त में जीवन है श्रीर जब रक्त चंगा भी करता है,
तो यह विशेष वात है कि हम में श्रच्छा रक्त हो। भोजन जो हम खाते हैं
इस से रक्त वनता है। यदि मोजन निर्मल श्रीर श्रच्छा है, तो रक्त भी
निर्मल होगा। यदि भोजन गुण श्रीर परिमाण में कम है श्रीर श्रच्छा नहीं
है, तो रक्त के केश—वाहिनियां खाली वा भूखी रहती हैं श्रीर सम्पूर्ण
शरीर दु:खी होता है। परिपूर्ण रीति से जल पान करने से रक्त के मल
शीर विषहरे पदार्थ स्वच्छ हो जाते हैं। पुष्ट रक्त के लिये व्यायाम करना
भी श्रावश्यक है दाह श्रीर तम्बाकू रक्तजल श्रीर रक्तरज्ञकण दोनों को
नाश करते हैं श्रीर रक्त के चंगा करने की शक्ति श्रीर जीवनाधार शिक्त
को भी नष्ट कर डालते हैं॥

#### भ्रध्याय ५।

# गुरदे ।

जो जोग भाप इंजन चलाते हैं उन को वहुधा राख छौर जले हुए कोयले निकालते हुए देखना एक साधारण घटना है। इंजन को चलायमान करने के जिये कोयले जलाने पड़ते हैं छौर इन से राख छौर जले कोयले

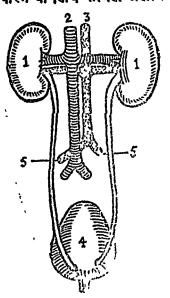

१. ग्रुरहे २. ग्रार्टरी ३. वेन ४ मृत्रागय वा वस्तिका ४. मृत्रनाजियां

निकलते हैं, यदि इन को साफ़ न करो तो थोड़ी देर के पश्चात् इंजन व्यर्थ छौर विगड़ जायगा। प्रत्येक दिन हम भोजन खाते श्रीर पानी पीते हैं, ठीक उसी रीति से जैसे भाप के इंजन के चूल्हे में कीयले डाले जाते हैं, यह भोजन हमार शरीर में जलता है श्रीर कुछ यल या राखी रह जाती है इस को शरीर में निकालना आवश्यक है, शरीर के कुछ अवयव सदा गतिदशा में होने के कारग घिस जाने की विधि भी होती रहती हैं जिस के कारण वे व्यर्थ पदार्थ को फेंकना चाहिये, क्योंकि यदि यह शरीर में रह जावे तो घह वह कर शरीर को हानिकारक होगा श्रीर रोगी कर देगा श्रष्टयाय ६ में वताया गया है कि फेफड़े इस विपहरे ध्यौर सारहीन पदार्थ को निकालने में सहायक हैं गुरदे का कार्य्य है कि न्यर्थ पदार्थ को शरीर से वाहर निकाले॥

गुरदे सेमाकार के दो शवयव हैं, मूत्रिपड रीड़ के शन्त में कमर के श्रान्तिम भाग में स्थित है, मेरदराड के श्रीर एक श्रीर दूसरी श्रीर दूसरा, (श्रस्थिपडर के सामने वाले चित्र में देखों) जब मूत्रिपड में रक्त बहता है तो विपहरे सारहीन पदार्थ को वे छान डालते हैं, सारहीन पदार्थ श्रीर पानी जो गुरदे रक्त में से निकालते हैं इन दोनों के सम्बन्ध से मूत्र वनता है। प्रथक र नली द्वारा मृत्र गुरदे से निकल कर मूत्राशय वा वस्तिका में जाता है श्रीर वहां पर तब तक रहता है जब तक कि मूत्र में गति न लेवे॥

प्रत्येक निरोग और स्वस्थ्य पुरुष सारे दिन में थ्राध सेर से हेढ़ सेर लों मूत्र निकालता है। जब मनुष्य निरोग थ्रीर स्वास्थ्य दशा में है थ्रीर यथा योग्य गनी पीता है तो मूत्र का रंग हल्का पीला होगा थ्रीर बहुधा प्राय: पानी के समान साफ़ होगा, पर जब मूत्र का रंग लाल वा भूरा होता है तो प्रत्यक्त है कि पानी कम पीया गया है॥

रोग। वस्था में जब जबर चढ़ा रहता है तब भूत्र-पिग्रह का काम श्राधिक वढ़ जाता है, तब रोगी को उचित हैं कि खूब पानी पीवे और रोगी के निकट पानी रख देना चाहिये कि जब वह चाहे तब पीवे, श्रीर खूब पीवे क्योंकि यदि वह पानी ज्यादा न पीवेगा तो विषहरे सारहीन पदार्थ शीझ न निकल पायेंगे श्रीर रोग वढ़ जायगा॥

दार, लम्बाक्, गर्म मसाला, मसालादार सालन श्रद्रक इत्यादि गुरदे को हानिकारक हैं गुरदे का एक काम यह है कि शरीर में से कोई भी पदार्थ को रक्त में हानिकारक है निकाल देवे। जैसे श्रभी बताये हैं, श्रीर इन हानिकारक पदार्थों का निकालने में मूत्र-पिग्रड को विगाड़ होता है ठीक जैसे शान्ति रखने श्रीर लोगों की रक्ता एक कूर दुष्ट मनुष्य से करने में जब पुलिसयैन उस को एक इता है तो हानि पाता श्रीर चोट भी खाता है॥



#### श्रध्याय ६।

#### त्वचा।

शरीर के अपरी भाग को त्वचा श्रथज चमड़ा कहते हैं, त्वचा द्वारा शरीर के भीतरी श्रङ्गों की रचा होती है, उस की उपमा एक श्रस्तर वाले कपड़े से हो सकती है, जिस में अपरी परत होती है श्रोर भीतरी परत श्रकसात जब खौलते पानी से त्वचा जल जाता श्रीर फफोले पड़जाते हैं तो हाले इसी चम ने के होने हैं॥

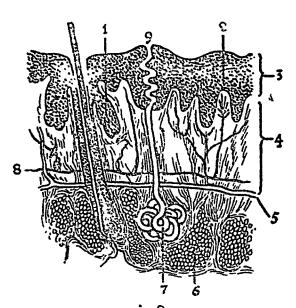

त्वचा के विभाग (१,२) ज्ञान तन्तुओं के छोर (३) मरा चमड़ा (४) स्वचा (४) आर्टरी (६) चर्ची के स्नापु (७) प्रतीने की गाँठ (८) पसीने के छेद जो त्वचा से गये हैं॥ इस की भीतरी परत में झसंख्य छोटी छोटी पसीने की गांठें होती हैं। इन में से प्रत्येक में एक नज होता है जो त्वचा के ऊपर जों चला गया है, यदि हाथ गर्भ है तो उंगली के छोर से छूने से उदम बून्दें पसीने की जली के मुंह पर विदित ोंगी पसीना केवल पानी ही नहीं है पर नमक श्रीर सार-हीन पदार्थ भी मिले एहते हैं ये सारहीन पदार्थ भून के समान हैं॥

यदि गुरदे श्रौर त्वचा इन सारहीन पदार्थों को वाहर न निकालें तो शीघ्र

स्वयं विष शरीर में चढ़ कर हानि करेगा त्वचा ही श्रकेला वहुत सा विषहरा पदार्थ निकाल कर बाहर करता है, यदि त्वचा पर किसी यस्तु का या रोग़न का लेप कर दिया जाय, कि पसीना वाहर न निकलने पावे तो कुछ घग्ठों मं मृत्यु भ्रवश्य ही हो जायगी वहुत से मनुष्य जब वे पसीने को त्वचा के ऊपर देखते हैं तो विचार करते हैं कि भ्रव पसीना निकलना भ्रारम्म हुआ, परन्तु पसीना निरन्तर शरीर से निकला करता है, परन्तु धीरे र निकलने के कारण वह वायु से मिल कर उड़ जाता है भ्रौर इस लिये श्रदृश्य होता है, गर्मी श्रौर ब्यायाम से श्रधिक पसीना निकलता है। प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि प्रति दिन व्यायाम करे कि यथायोग्य पसीना निकल जाय क्योंकि यह केवल त्वचा ही को लाभकारी नहीं है पर यह रक्त को भी स्वच्छ भ्रौर निर्मल रखता है॥

भली भांति पसीना निकलने के पश्चात् त्वचा के उत्पर एक पतली नमक की तह जम जाती है। यह नमक पसीने के साथ प्राता है। इस में श्रोर भी सारहीन पदार्थ सम्मिलित हैं यदि शरीर श्रोर कपड़े वार २ धोए न जावें तो उन में से दुर्गन्धि श्राने लगती है। यदि शरीर खूव उत्तमता से न धोया जाय तो पसीना श्रोर मल जम जाने के कारण सकल पसीन के छेद बन्द हो जाते हैं, श्रोर तब वह श्रपना काम नहीं कर सकते, तो विषहरा पदार्थ एकत्र हो कर रोगी कर देगा। उष्ण देशों में प्रत्येक को प्रति दिन स्नान करना चाहिये। श्रोर शीत ऋतु में भी सप्ताह में दो या तीन वेर श्रवश्य स्नान करना चाहिये।

शरीर की स्वच्छता के लिये गर्म पानी और साबुन का उपयोग करना चाहिये। उग्रहे पानी में स्नान करने के पश्चात् तौलिया से शरीर को खूव रगड़ कर पोंछने से श्रित लाभ प्राप्त होता है, इस से शरीर को शिक्त श्रीर वल प्राप्त होता है श्रीर सर्दी श्रीर दूसरे रोगों से रज्ञा होती है। उत्तम समय झान करने का प्रात: काल का समय है। जन थके हो वा गर्म हो तो टग्रहे जल से कदापि न स्नान करो। न स्नाम के पश्चात् उग्रहे वा गर्म जल से स्नान करो। उग्ग श्रृतु में त्वचा को शीतल रखने के लिये स्नान करना चाहिये, फव्वारे से स्नान करना इस दशा में श्रित उत्तम रीति है।

यह श्रित श्रावश्यक बात है कि स्वस्थ्य लोग रोग से रित्तत रहने के लिये प्रित दिन रनान करें। परन्तु रोगियों के लिये यह श्रित श्रायश्यक है कि प्रित दिन उन को रनान कराश्रो क्योंकि रोगावस्था में मल प्यौर निकस्मे पदार्थ श्रिधिक त्वचा पर जम जाते हैं श्रौर श्रिधिक विष भी रोग के कारण इन में मिला होता है. रोग शीध्र श्रारोग्य हो जायंगे यदि उन को प्रित दिन रनान करावें, यदि उचित विधि से न्नान कराया जावे तो सर्दी लगने का भय न रहेगा। पानी स्नान कराने का गर्भ हो, प्रथम दाहिना हाथ घों ओ पों को और ढांको, तब बांया हाथ घों थों, पों को पोर ढांको, तब साम्हने की काती घां आर पों हो और ढांको और इस प्रकार से पूरे शरीर का घों थों, ऐसा करने से रोगी को उगड लग जाने का भय जाता रहेगा॥

#### वल्ल-धार्य करना।

ऋतु के अनुसार वस्त्र पहिनना उचित है, यह मुख्य बात है कि वह वस्त्र को त्वचा पर पितना जावे, वार २ बदला जावे, और धाया जावे उष्णा ऋतु में नित्य प्रति बदलना और धोना चाितये यह न वने तो प्रत्येक दूसरे दिन बदलो, वस्त्र जब पसीने और चमड़ी में से जो तेल निकलता है इस से मैले हो जाते हैं, तो न केवल दुर्गन्धि ही निकलती है पर त्वचा में खुजली होने लगती है और छोटी २ फुन्सी इत्यादि निकलने लगती हैं, सो इस रीति से विष फिर रक्त में लौट आकर बहुत हो हनिदायक हो जाता है॥

# केश और त्वचा के तेल की गांठ।

प्रत्येक बाल की जड़ पर एक छोटी गांठ होती है। जिस में से तेल निकल- नित्ता रहता है। यह तेल त्वचा के ऊपर निकलता है धौर उसे चिकना धौर निरन्तर कोमल रखता है। धौर वाल को भी चिकना रखता है सिर के बालों को चिकने धौर सुन्दर रखने का उत्तम उपाय यह है कि प्रति दिन उन को कूची से वा बुद्धश से ज़ोर २ से साड़ों धौर समय २ पर गर्भ पानी धौर उत्तम साबुन से सिर धो बों कि धूल धौर तेल निकल जावे॥

#### गञ्जापन ।

हसी हो जाने से गञ्ज होता है, त्वचा के तेल की गांठों में कृमि होने से रसी हांती हैं थ्योर कंघी थ्योर बुहरा वा कृची द्वारा ये फैल जाते हैं। इस लिये प्रत्येक को अपनी कंघी बुहरा पृथक २ रखना उचित है थ्योर हुसरों की कंघी कृची का उपयोग न करना चाहिये, फिर सदैव घर में टोपी पहिने रहने से भी गञ्ज शुह हो जाता है, ख्रियां अधिक कर के तेल अपने वालों में लगाती हैं, इस से भी वाल गिर जाते हैं, प्रति दिन भली भांति कृची करने से वाल श्रुच्छे रहने थ्योर तव तेल लगाना विल-

जव रूसी हो वा वाल गिरने लगें तो यह करना उचित है मुट्ठी भर गीला नमक खूव ज़ोर २ से मलो ऐसे ज़ोर से मजो कि चमड़ी लाल पड़ जाय, तब नस्बर ४ का मरहम वा नम्बर ६ की द्वा वा श्रौषधि प्रति दिन चमड़ी में मलो॥

### स्पर्शेन्द्रिय।

जव हम किसी वस्तु पर हाथ रखते हैं, तो हम उसे स्पर्श करते हैं, ध्रौर हमारी त्वचा में घ्रसंख्य तन्तु फैले हुए हैं घ्रौर कोई भी शरीर के ध्रवयव का सम्बन्ध जब किसी भी वस्तु से होता है तो स्पर्श का छान प्रह्मा करता है, जब इन इन्द्रियों में कुछ भी घटना घटती है तो तुरन्त ही तन्तु कप दूतों द्वारा मग्रज़ में सन्देश पहुंच जाता है, इस प्रकार हम को विदित होता है कि वस्तु ऊष्ण है वा शीत, खुर्वड़ी वा चिकनी भारी वा हकी है॥

स्पर्शेन्द्रिय का ज्ञान उत्तम रीति से शिक्तित कर सकते हैं, जैसे अन्धों को उठाये हुए अन्नरों को छूने द्वारा पढ़ना सिखाया जाता है, इन ज्ञान तन्तुओं को मनुष्य के स्जनहार ने शरीर की रन्ना निमित बनाये। श्रीर कि इन के द्वारा कला कौशल विद्या में निपुणता प्राप्त करें, यदि यह स्पर्श ज्ञान न होता, तो कोई वस्तु हम को जलाती वा काटती पर हम को ज्ञान न हो पाता स्पर्शेन्द्रिय ज्ञान रहित हम ने सकल काम जो अपने हाथों से करते हैं नहीं कर सकते श्रीर न उन का उपयोग कर सकते॥

ध्रव त्वचा के इतने मुख्य कर्तव्य कर्म हैं ध्रोर खास्थ्य थ्रोर सुन्दरता के लिये ध्रावश्यक हैं सो उस को हमें बड़ी युक्ती से रित्तत रखना चाहिये, स्नान द्वारा केवल ऊपर से ही स्वच्छ रखना चाहिये परन्तु तम्बाक्त इत्यादि हानिकारक पदार्थों से जिसे उसे परिश्रम से बाहर निकालना पड़ता है, भीतर भी खच्छ रखना उचित है।

#### नख्।

उंगिलयों के नख उंगिलयों के होर को रितत रखते हैं श्रीर सूर्म पदार्थों को उठाने में हमारे सहायक हैं, नखों को काट कर इतना रखना चाहिये कि उंगिलयों के होर से वाहर न निकलें। नख से जब त्वचा खुरचा जाता है तो बहुधा पक जाता है, नख में हैजे श्रीर २ रोगों के रोग हमि रह सकते हैं श्रीर खाते समय वा जब कभी उंगि मुंह में जावे तो यह श्रामाशय में प्रवेश हो जा सकते हैं, श्रीर इन से वे रोग उत्पन्न हो जायेंगे। इन नखों को काट के ठीक रखने पर भी मल श्रीर धूलि इन में जमा हो जाती है, इनको सदैव छुरी या लकड़ी से साफ करना श्रावश्यक है।

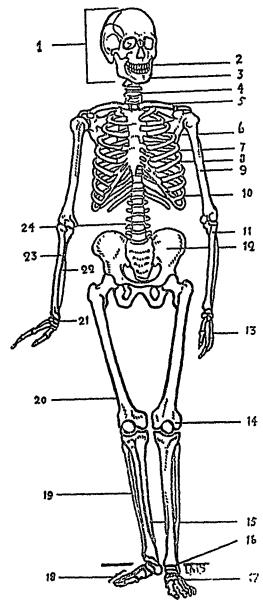

ै. लोपड़ी २,३. जबेड़ ४. गर्दन का जोड़ ४. इंसली ६. कन्ये की दृष्टी ७,८,१०. पसिलयां ६. याम्य की दृष्टी ११. पहुंचे की दृष्टी १२. कूटे की दृष्टी १३. इंगलियों की दृष्टी ; १४. घटने की चपनी १४. पिंडली की दृष्टी १६. टलने १७. तलवे की दृष्टियां १८. पांव के ग्रंग्छे ग्रोर उंगलियों की दृष्टियां १६. पिंडली की दृष्टी २०. जांच की दृष्टी २१. कलाई की दृष्टी २२. बांद की नीचली दृष्टी २३. बांद के जपर की दृष्टी २४. रीढ़ (४२)

#### श्रध्याय १०।

# हड्डियां श्रीर नाड़ियां।

वित्र जो दिया है श्रस्थि-पञ्जर है श्रस्थि-पञ्जर में २०६ श्रस्थियां हैं, जीवित मनुष्य में ये २०६ श्रस्थियां जोवित हैं इन में रक्त श्रीर तन्तु हैं श्रस्थि-पञ्जर द्वारा मनुष्य का श्राकार वनता है श्रीर वह सीधा खड़ा रह सकता है श्रीस्थि-पञ्जर रहित मनुष्य न सीधा खड़ा हो सकता है श्रीर न सीधे चल सकता. पर कीड़ों की नाई उसे रेंगना पड़ता॥

श्रस्थि-पञ्जर को सावधानी से परीक्षा करने से विदित होता है, कि कंसी विचित्रता से प्रत्येक श्रवयव श्रपने मुख्य श्रीर प्रथक काम के लिये रचा गया है। जैसे खोपड़ी का पोल कुछ २ एक वड़े गेंद के समान गोल है वह भीतर खोखला है यूं मस्तिष्क के लिये स्थान वना है जहां वह चोट से रक्षित है॥



जांघ की लम्बी इड्डी।

छाती का पोल एक खोखले सन्दूक़ के समान है, श्रौर इस में रक्ताशय श्रौर फेफड़े सुरक्तित हैं॥

हाथ और पैर की हिंडुगं लम्बी और पतली हैं, इस कारण सुगमता श्रीर शीव्रता पूर्वक हाथ और पांव को चला सकते हैं॥

वचे की हड़ी श्रित कोमल होती हैं इस लिये श्रित सावधानी से रत्ता करनी चाहिये कि वे झुडौल न होजायें यदि बच्चे को उत्पन्न होने के पश्चात् केवल एक ही थ्रोर लिटा रखो तो उस का सिर झुडौल हो जायगा खोपड़ी की तोंबी सामम्हने निकल पड़ेगी थ्रोर दुसरी थ्रोर चपटी हो जायगी वहें को एक थ्रोर कुछ घर्रों के लिये निटायों थ्रोर तव युसरी थ्रोर लिटा दो, यदि वालक को शीध ही खड़ा करने लगोगे तो उस के पैर कुक जायंगे, पाठशाजा में वालकों के वैठने की कुर्सियां टेकनदार होनी चाहियं कि वे पीठ लगा सर्ते थ्रोर नीची भी होनी चाहियें कि वालक के पांच फ़र्श पर रहें वहुथा वालकों के क्वड़ निकल थ्राते हैं स्योंकि पाठशाला की कुर्सियां ऊंची और टेकन रहित होती हैं॥

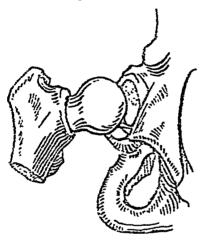

क्लें का ग्रांकार जोड़ जांघ की हरी और चुनड़ की हरी।

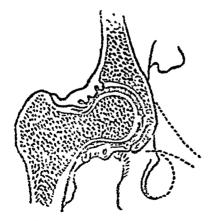

जांप चूतद की हुई। से लगी हुई हुई। का ग्रदा भी दिलाया गयाहै।

जब वालक धीर २ वहने छौर उन की हिंडुपां छोटी छौर निवंत होती हैं, तो यह समस लो कि उसको यथायोग्य भोजन नहीं मिलता है। उन को छास्यि वनानेवाले भोजन देने चाहियें जैसे रेहूं महर, सेम, दाल सागइत्यादि छौर गाय वा दकरी का दूध भी देना चाहिये।

जहां दो हिंडुयों का संगम होता है उसे जोड़ कहने हैं उन जोड़ों में से कई जोड़ हिजने डुकनेवाले जोड़ चटखनी समान होने हैं जसे उंगिलयां, इन को हम खोल थोर वंन्द कर सकते हैं, फिर कन्थों के जोड़ दूसरी प्रकार के हैं। यह गतिमान ही नहीं चन्न हम हाथ को गोल घेरे में धुमा सकते हैं।

वह स्थान जहां पर दो हड्डियां परस्पर मिल कर जुड़ती हैं वे पुष्ट सन्धि-बन्धन से वन्धित होते हैं। कभी २ जब वे जोड़ वड़े जोड़ से घोर बलपूर्वक छुमाये जाते हैं तो ये सन्धि-बन्धन ढीले होजाते छौर दूट भी जाते हैं, इस को मोच कहते हैं॥

कभी २ हिंड्यां दूर भी जाती हैं, यदि दूरी हड्डी की विधि पूर्वक रज्ञा हो तो वह आप से जुड़ जायगी, जैसे कि चुन्न की दूरी डाज जुड़ जाती है ॥ ं श्रध्याय ४५ में मोच श्रा जाने श्रौर हड्डी टूट जाने को उपचार-चिकित्साएं दी गई हैं॥

### स्नायु ।

यदि त्वचा श्रौर त्वचा के नीचे की चर्बी निकाल दी जावे तो शरीर का श्राकार जैसे कि इस श्रष्टयाय में खायु के लिये उदाहरण चित्र दिया है दिखाई देगा। पृष्ट १६ जीवित खायु लाल है, गाय का वा बकरी का लाल मांस खायु है। शरीर में ५०० से श्रधिक खायु हैं। ये खायु श्राकार श्रौर परिमाण में नाना प्रकार के हैं, खायु के चित्र को देखने से विदित होगा कि कई तो लम्बे हैं, कई छोटे हैं कई गोलाकार हैं श्रौर कई बड़े हैं श्रौर कई श्रित छोटे हैं॥

दहिना हाथ गंये वाजू के ऊपर रख कर साम्हने के हाथ को मुकाओ पेसा न करने से तुम को स्पर्शज्ञान उन बड़ी स्नायुओं का होगा जो हाथ को घुमाते हैं। जब कोई चवाता है तो नीचे के जबड़े के स्नायुओं की गति कनपट्टी पर दृश्य होती है। स्नायु श्रङ्गों वा शरीर के दूसरे भागों को वित दशा में करने का काम करते हैं॥

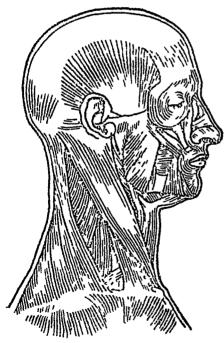

सिर छौर र्गदन के साय।

जब हम घूमते फिरते हैं तब ही खायु कार्य्य करते हैं वरन् सीधे खड़े होने के समय बहुत सी सायुश्रों को निरन्तर संकुचित होना पड़ता है कि शरीर सीधा रहे, वहत से लोग खड़े वा बैठते समय पीठ की स्नायुत्रों को ढीला कर देते हैं श्रीर परिणाम यह होता है, कि पीठ में कूवड़ निकलश्राता है श्रीर साम्हने भुक्तने लगते हैं यह न केवल कुरूप दिखता है, पर द्वाती के पोल की दीवार फेफड़ों में निहुड़ जाती श्रौर लम्बी सांस लेना कठिन हो जाता धे जब कुर्सी पर वा पढ़ने की कुर्सी पर वैठते हो तो पेसे वैठो कि शरीर सीधा रहे जब खड़े होते हो तो सीधे पूरी लम्बाई पर खड़े हो पेसे खड़े



उचित बैठने की बिधि।

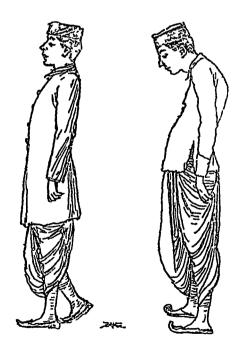

वचित विधि से खड़े होना। ग्रातित विधि से खड़े होना।



यात्रचित बेठने की विधि।

हो मानों किसी वस्तु को ऊपर ५ उठा रहे हो जो सिर के ऊपर रखी है। दुड़ी गर्दन के साम्हने उठी रहे, श्रोर झाती साम्हने निकली रहे, पेट वाहर को न निकले पर पीठ की श्रोर उसे खींचो॥

जितना सीधे उठने वा खड़े होने के विषय में कहा जाय वह सब थोड़ा है, हम पथ्य भोजन खा कर ध्रपने रक्त को निर्मल क्यों न करें, पर सदा कुकने के कारण रक्ततन्तु शरीर के सम्पूर्ण भागों में यथोचित रीति से रक्त का दौरान कभी नहीं कर सकते थ्रीर यू रोगी श्रवश्य ही हो जाश्रोगे, पिता माता श्रीर गुक्त गण को इस कारण सदेव देखना चाहिये कि वालक सीधे वेठें थ्रीर सीधे खड़े होवें॥

#### श्रध्याय ११।

### कसरत।

शरीर को हए पुष्ट और स्वास्थ्य में रखने के लिये मनुष्य को यह श्रत्यावश्यक है कि प्रति दिन थोड़ी बहुत कसरत करे, यह यात प्रत्येक पर प्रत्यत्त है कि कल को जब बहुत समय लों उपयोग में नहीं लाते तो वह जंगाल से भर जाती है श्रीर वेकार हो जाती है। यही दशा हमारे शरीर की भी है, यदि कई हप्रतों लों हम वैठने श्रीर लेटने को छोड़ श्रीर कुछ न करें तो टांगें पेसी निर्वल हो जायंगी कि खड़ा होना श्रीर चलना श्रसम्भव हो जायगा। यदि कसरत न करें तो खायु कोमल श्रीर छोटे हो जायंगे पाचन शिंक घट जायगी श्रीर रक्त में इतनी शकी न रहेगी कि रोग छिम को जो हमारे शरीर में प्रवेश करें, नाश करें॥

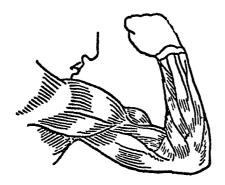

बांइ के जाय।

कसरत करते समय रक्ताशय शीवता से चलता है थौर इस रीति से शरीर के प्रत्येक भाग में रक्त खूद पहुंचने लगता है कसरत करते समय जरही २ श्वास क्षेते हैं, थौर यूं प्राणप्रद वायू ध्रधिकता से शरीर के प्रत्येक ध्रवयव में पहुंचती है, प्राचीन कहावत है कि "मन प्रसन्न तो शरीर भी प्रसन्न है।" यदि शरीर की स्नायु थौर मांसपेशियों से परिश्रम



(40)

न जिया जावे तो मस्तिष्क हृद्य निर्वल पड़ जाते हैं। यदि श्रव्छी सरण शक्ति दे इच्छुक हो धौर शीव्रतापूर्वक पढ़ना लिखना चाहते हो तो प्रति दिन कसरत करो कि शरीर की मांसपेशिष धौर स्नायुर परिश्रम करें॥

लाहार की बांइ पुष्ट छोर शक्तिवान हैं क्योंकि वह प्रति दिन उस का उपयोग करता है। पहाड़ी हुजी की दांग वड़ी छोर वली होती हैं क्योंकि वह प्रति दिन कई मील खलता है, इस की अपेक्षा वहुत से विद्यार्थियों की टांग और बांइ छोर सम्पूर्ण शरीर छोटा छोर निवंज रहता है छोर यही द्या कामकाजी पुरुपों की भी है क्योंकि वे दिन भर वेठे रहते छोर छाने टांग और वांइ से यशेक्ति कार्य्य नहीं करते, वहुत लोगों का यह विचार है कि पढ़े लिखे लोगों को शारीरिकश्रम न करना चाहिये, देवल छुजी लोगों को श्रपने हाथों से पेक्षा काम करना चाहिये, यह उन की वड़ी भूल है। शारीरिक परिश्रम थोग, और उत्तम काम है; जैसे पुरुप और लड़कों को शारीरिक परिश्रम थोर कसरत करना धावशयक है वैसे ही लड़कियों थोर खियों के लिये भी धावशयक है, क्योंकि यह निन्दा की वात है कि स्नायु कोमल धौर निवंल होवें॥

जव ईश्वर ने मनुष्य को खुना, तो वह जानता था कि शरीर को वली और खास्थ्य में होने के लिये क्या कुछ आवश्यक है, इस कारण इस ने शरीर के पोपण हेनु न केवज आंजन दिया पर यह भी कि मनुष्य काम करें भोजन उपार्जन करने के जिये, और शरीरिक परिश्रम भी इस माजन हेतु करं। पीछे उस ने कहा "तु अपने पसीने की रोटी खायना" वह मनुष्य जो अपना भोजन तो प्रति दिन खा लेता है वरन् अपने हाथ और पैर के स्नायु को शारीरिक परिश्रम हारा वा व्यायाम हारा कड़ा नहीं करता खास्थ्य के नियमों का विरोध करता है। और उस को अवश्य रोगी और निवंत शरीर दयह में मिलेगे॥

ज्यायाम नाना प्रकार के होते हैं, पर साधारण काम करना जैसे वासीचा वनाना। दहर्ड का काम इत्यादि श्रति उत्तम शरीरिक परिश्रम हैं दौड़ना घूमने जाना श्रोर तैरना भी ज्यायाम की श्रच्ही विधियां हैं॥

जब बालक इन्ह समय लों घपने पढ़ने की वैच पर वैठे पढ़ते रहते हैं तो उन का भ्वाल प्रश्वास धीमा पड़ जाता और यद्यायोग्य वायु का संचार नहीं होता है। फेफड़ों में कम वायु जाती, रक्ताशय मध्यम वा मन्द चलता इन्हि मन्द हो जाती और बालक प्रच्ही रीति से पढ़ नहीं सकता है, इस लिये पाठक गणों को वालकों को छुट्टी देना उचित है कि वे वाहर जा कर दोंड़ें छोर खेल खेलें, इस के उपरान्त श्वास प्रश्वास का प्रभ्यास छोर छद्दों को फैलाने का अभ्यास ३ वा ४ त्तण दो पहर से पहले करा लो एक या दो वार और दो पहर वाद एक वा दो बार करालो, ऐसे अभ्यास द्वारा रक्ताशय का दौरान अधिक होने लगता है, लम्बी श्वास द्वारा वायु फेफड़ों में प्रवेश करती और वालकों के मन ताज़े हो जाते और वे यथायोग कार्य्य करने लगते हैं॥



# चेतन-तन्तु।

शरीर में वहुत से ध्रवयव हैं। प्रत्येक ध्रवयव का मुख्य कर्तव्य है। जैसे धामाशय का काम भोजन को चवाना है, गुरदे विपहरे सारहीन पर्दांशों को निकालने में लहायता देते हैं। त्वचा शरीर में यथोचित गर्मी का यल करती है। रक्ताशय रुधिर का संचार करता है। प्रत्येक ध्रवयव का नियत समय पर पृथक २ काम करना नियत है और ये परस्पर उत्तमता से ध्रपना २ काम करते हैं। यदि पेसा न करें तो शरीर रोगी हो जायगा घौर मृखु होगी॥

श्रीर श्रीर उस के श्रसंख्य श्रवयवों की उपमा एक सेना से दे सकते हैं। सेना में कुछ मनुष्यों को एक प्रकार का काम करना पड़ता है श्रीर किसी २ को दूसरे प्रकार का, पर सकल को श्रपना २ काम नियल समय पर करना श्रवश्य है श्रीर मुख्य वात यह है कि वे सब मिल कर एक मनुष्य की नाई काम करें इस कारण केवल एक ही मनुष्य सम्पूर्ण सेना का प्रवन्ध एक में करे, श्रीर एक २ सिपाही के भी काम का प्रवन्ध करे। इसी प्रकार से शरीर में भी एक ऐसा सेनापित होवे जो प्रत्येक श्रवयव के काम का प्रवन्ध करे श्रीर उन्हें चलावे। यह सेनापित चेतना यन्त्र है।

चेतना यन्त्र का काम यह है कि शरीर के सव प्रवयव ठीक समय पर प्रपना ठीक और यथोचित् कर्तन्य कार्य करें, जब हम प्रपना हाथ फैला कर किसी वस्तु को पकड़ना घाहते हैं तो यही चेतना यन्त्र है जो हमारी बांह के स्नायु को चलायमान गित में करता है। जब हम चलना चाहते हैं तो चेतना यन्त्र ही हमारी टांगों के स्नायु को चलाता है। चेतना यन्त्र ही हमारी टांगों के स्नायु को चलाता है। चेतना यन्त्र ही द्वारा फेफड़े, हदय, गुरदे थौर कलेजा ध्रपना २ काम करते हैं ये शरीर के सम्पूर्ण मागों का प्रवन्ध करता है। जब हम विचार करते हैं वा सरण करते हैं तो यह भी चेतना यन्त्र के एक भाग द्वारा होता है।

मस्तिष्क छौर पीठ का वांसा।

चेतना यन्त्र के दो मुख्य भाग है एक मस्तिष्क धौर दूसरा पीठ का

वांसा वा सुपुभ्या कन्द कहते हैं। मस्तिष्क हड्डी के एक डब्बे में जिसे खोपड़ी कहते हैं रित्तत हैं॥

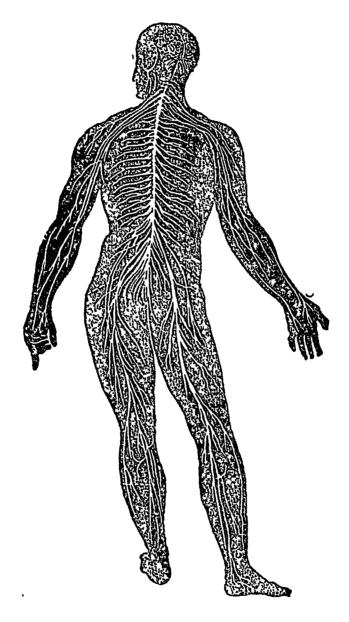

साधारण चेतना यन्त्र।

पीठ का वांसा रस्ती के समान भेजे का जम्वा खिचा हुम्रा भाग है, भीर यह रस्ती प्रायः छोटी उंगजी के वरावर मोटी होती है ॥

यह पीठ का गांसा भेजे के निचले भाग में जुड़ा हुआ है और खोपड़ी
में एक वड़े छेद द्वारा वाहर निकला है। विचित्र रीति से पीठ का बांसा
चोट से रिचत किया गया है। मेक्द्रगृड की २४ हिंडुयां एक दूसरे के ऊपर
कमर से लगी हुई हैं और इन सब के बीच में एक छेद होता है जिस से
इस से मेक्द्रगृड में एक हड़ हिंडुयों की नजी वन जाती है और इस नजी
में पीठ का बांसा किट के नीचे जो चला गया है ॥

मेजे छोर पीठ के वांला में से वहुत से खुहम छौर महीन छोर रेशम के तागे से भी महीन होते हैं। छौर चेतना तन्तु शरीर के सम्पूर्ण भागों में फैज गये हैं छौर यह तन्तु श्रसंख्य छौर इतने घने होते हैं कि यदि एक महीन खुई शरीर में कहीं पर भी चुमाई जाय तो किसी न किसी तन्तु को श्रवश्य चुमेगी छौर पीड़ा होगी॥

## चेतना अगु और रेसे॥

यदि मस्तिष्क और पीठ का वांसा को श्रालग २ करें तो यहदेखोंगे कि वे धर्सख्य क्रोटे नागे के समान तन्तुश्रों के वने हैं। प्रत्येक तन्तु

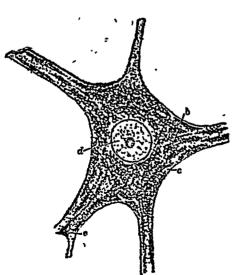

एक चेतना तन्तु।

रसे के छोर पर एक गांठ के समान वढ़ाव है ये चेतना गांठ वा प्रग्रा कहलाता है ये सव छोटे २ चेतना प्रग्रा मस्तिष्क प्रौर पीठ के वांला में हे थे चेतना प्रग्रा मस्तिष्क के माग है जो विचार करता, सरग्रा करता प्रोर ह्याय को गित दशा में करता प्रोर ह्याय को गित दशा में करता है प्रोर परीर के सब भागों का प्रवन्ध करता है ठीक जैसे कि विजन्ती के तार दूर के नगर में ध्रौर वड़े तार घर में समवन्ध स्थापित करते हैं वैसे ही इन चेतना रज्ज को मस्तिष्क चा पीठ के वांस ध्रौर शरीर के प्रम्य मागों में समाचार पहुंचाता है॥

मस्तिष्क और पीठ के वांसा के कार्य।

मस्तिष्क और पीठ का बांसा एक प्रदेश के अध्यक्त के समान है, जो अपनी राजधानी के दफ़्तर में रहता है और नसें जो शरीर के प्रत्येक भाग की ओर गई हैं उन विजली के तारों के समान है जो अध्यक्त के दफ़्तर से प्रदेश के मुख्य नगरों को गये हैं, इन तारों द्वारा समाचार नगरों के अध्यक्त के दफ़्तर लों आता है और विदित

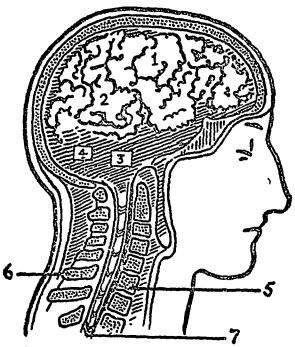

र भौर २, वड़ा भेजा ३. सपुभ्या कन्द ४. क्षोटा भेजा फिर वह एक दम से ४ और ६. रीड़ की दृष्टी ७. पीठ का बांसा॥ सन्देशा तार में भेजता है भीर नगर श्राच्यत्त को जो कुछ करना है उस को ब्राह्मा देता है॥

मस्तिष्क में केवल शरीर के अन्य २ मागों से सन्देश नहीं प्राता पर वह अज्ञापं भी वाहर भेजता है और इस से नसें गित दशा में हो जाती हैं॥ पिद हम धूमने फिरने की इच्छा करते हैं तो मस्तिष्क से स्नायु को आज्ञा मिलती है कि टांगों को चलाप यिद नेश्रों से मस्तिष्क को यह समाचार मिले कि शरीर के निकट सर्प है तो मस्तिष्क से स्नायु को तुरन्त आज्ञा मिलती है कि शरीर को तुरन्त गितयुक्त करे, यिद उंगली की नसों के द्वारा मस्तिष्क थ्रौर पीठ के बांसा को यह सन्देश मिले कि उंगली गर्म वस्तु को छू रही है तो मस्तिष्क थ्रौर पीठ के बांसा को यह सन्देश मिले कि उंगली गर्म वस्तु को छू रही है तो मस्तिष्क थ्रौर पीठ के बांसा से तुरन्त बांह के स्नायु को थ्राज्ञा मिलती है कि तुरन्त उंगली हटा छे, यिद हमारे चेतना तन्तु न होते तो हम को उंगली जलने की घटना का ज्ञान न होता, थ्रौर उंग्ली हटाने के पूर्व हमारी उंगली सम्पूर्ण जल जाती॥

मस्तिष्क ही से विचार, स्पर्शशान थार स्मृति होती है, इसी के हारा प्रेम भाव और वैर भाव होता है, यह निर्णय करता है इस क्या करें और क्या कहें शरीर के प्रत्येक भाग को वही प्रविकार में रखता है। जब शरीर के किसी भःग थ्रौर मस्तिष्क के बीच के तन्तु तार कट जावे वा किसी प्रकार से चोट लग जाय तो वह भाग सुन पड़ जाता है। श्रधींगी हो जाता है श्र्यात् वह हिल नहीं सकता थ्रौर उस में स्पर्श झान नहीं रहता। जो लोग दाद पीते हैं थ्रौर न्यभिचारी हैं थ्रौर जिन को गर्मी का रोग हो जाता है उन का शरीर कभी २ धर्थाङ्ग हो जाता है। क्योंकि मदिरा का विष थ्रौर गर्मी के रोग का विष ये दोनों चेतना तन्तु तारों को मार हालते हैं।

### चेतना यन्त्र की रहा।

चेनना यन्त्र स्त्रास्थ्य दशा में रहे इस के लिये सम्पूर्ण शरीर को हुए पुष्ट और शक्तिमान होना आवश्यक है, धन्द्रा भोजन, शुद्ध बायु, नीन्द और मानसिक और शरीरिक न्यायाम का यथीचित ध्रभ्यस करने से चेतना यन्त्र भली दशा में रहता है॥

मन का धर्म वा साव चेतना यन्त्र और सम्पूर्ण शरीर को स्वास्थ्य की श्रव्ही दशा में रख नकता है, इस बात के बहुत से प्रत्येत्त प्रमान हैं। जैसे जब कोई मनुष्य संकोच में होता वा लक्कित होता है तो चेतना तन्तु रक्त की निलयों को त्वचा में हीला करा देती हैं और इस से चहरे की त्वचा लाल पड़ जाती है। घवड़ाहर से हृद्य जल्दी र घड़कता है, कभी र जब लोई बहुत मयभीत हो जाता है, तो यद्यि शरीर गर्म भी न हो तब भी पसीना निकलने लगता है। अक्समात् घटना का समाचार मस्तिष्क को मिलने से अचेत भी हो जाता है। जब कोई जन घित शोकित वा कोधित तो कई दिन खाना न खाने पर भी भूक नहीं लगती है। जब कोई जन प्रसन्न वित है तो भूक लगती हैं और शरीर के प्रत्येक भाग उत्तमता से अपना र नियन कार्य करते हैं। इन सब बातों से प्रत्येक भाग उत्तमता से अपना र वियन कार्य करते हैं। इन सब बातों से प्रत्येक साग उत्तमता से ज्ञपना श्रिक माव शरीर पर है। स्वास्थ्य शरीर श्रीर स्वास्थ्य चेतना यन्त्र होने के जिये हमें उचित थार निर्वल विचार करने ध्रवश्य है, दुए विचारों से मस्तिष्क रोगी हो जाता है और फल पागळपन ही होता है।

मनुष्य की प्रधानता सम्पूर्ण जानवरों पर इसी वात पर निर्मर है कि उस में मिराफ है। और मिरिक्फ होने से वह भने बुरे में अन्तर कर स्वकता है, मनुष्य ही में केवल वहा-रम्भ वा मिराफ है और इस कारस यही केवल सृष्टि में ऐसा स्जा गया है कि रिश्वर की आराधना और सेवा

करे। जब ईश्वर ने मनुष्य को खजा तो उसे भ्रान्तः करण सहित रचा कि वह भली वातों का विचार करे थार उत्तम विचार सोचे। उस ने चाहा कि मनुष्य झान थार विचा पढ़ कर थ्रपने थ्रान्तः करण में रक्खे थार उपयोगी भ्रान प्राप्त करे सो ईश्वर की इच्छानुसार प्रत्येक को करने का यल करना थ्रवश्य है थार अपने थ्रान्तः करण को उचित वातों में जगाये रहना चाहिये। भ्रान्तः करण को थ्रपने थ्रधिकार में रक्खो। क्रोधित विचारों को मन में न थ्राने हो क्योंकि जैसा विष शरीर को नष्ट करता है वैसा ही कोध थ्रान्तः करण को हानिकारक है वह जो थ्रात्मसंयमी है उस की भ्रपेता वड़ा है जो नगर को जीतता है। उत्तम उपाय थ्रान्तः करण की वृद्धि थार सच्चे कान थ्रीर बुद्धि को प्राप्त करने का यह है कि पृथ्वी के खजनहार ईश्वर का विचार करो थ्रीर से सोच विचार करो जिन से वह प्रसन्न हो, ऐसा करने के लिये हमें ईश्वरीय विचार जो धर्म पुस्तक में हैं पहने चाहियें।

#### श्रभ्यास ।

पक बच्चे का चेतना यन्त्र पक पेसे कपड़े की नाई है जो नया है थौर तह न किया गया धौर न उस में कोई सिकुड़न है जब कपड़ा कई वेर तह किया जाता है तो उस में सिकुड़न पड़ जाती हैं। तब उस को वह करना सरत है जहां र पर सिकुड़न है चहां पर पकड़ कर तह कर जिया वरन् नई सजवटें बना कर तह करना थित ही कठिन होगा, ऐसा ही बाजक है। जैसे ही वह सोच विचार करने जगता है बोजने थौर काम करने जगता है तो अभ्मास मस्तिष्क पर हो जाता है, ठीक जैसे कि कपड़ा बार २ तह करने से सजवट बाजा हो जाता है तब उस समय से बाजक के जिये विचार करना, बोजना, काम करना सरज हो जाता है उसी रीति से जैसा इस ने अभ्यास हाजा थौर फिर बद्जना कठिन हो जाता है।

प्रथम जब बाजा बजाना भारम्म करते हैं तो सम्पूर्ण ध्यान भौर बिचार उसी एक बात पर लगाना पड़ता है। पर जब हम उसी को बार २ बजाते हैं तो भ्रभ्यास पड़ जाता है भौर पिहले के समान ध्यान नहीं लगाना पड़ता है, जैसे वह जिस ने वजाना सीख लिया है बजाते भी जाता है भौर इसी समय भ्रम्य २ विचार भी करता जाता है॥

प्राय: जो कुक हम करते हैं चाहे भला प्रथवा बुरा वह प्रम्यास हो जाता है हम प्रन्त: करण को पेसा शिक्तित कर सकते हैं कि केवल भली भ्रादतें पहें, वा वह बुरे विचार सारे समय सोचता रहे भ्रौर दुर्वचन वार बोजने से दुए कर्म वार २ करने से बुरी ख़ादत पड़ जाती हैं। २५ वर्ष की छायु होने के पूंच ही हमारी ख़ादतें पड़ जाती हैं, सो यह कसी मुख्य बात है कि वाजकों और युवाओं को उचित रीति से शित्तित करें, उन को सखी विश्वासी, न्यायी, निर्मल और भली वातों के विषय में सोच विचार करना सिखाना चाहिये, इस प्रकार से उत्तम धाचारण हो जायगा, यदि मानसिक और शरीरिक अभ्यास उत्तम होंगे तो रोगों का रोक होगा और जम्बा उपयोगी जीवन अवश्य इयतीत कर सकोगे॥



#### श्रधाय १३।

# नेत्र श्रीर कान।

नेत्र एक विचित्र प्रावयव हैं। प्रत्येक चम्तु कि जो दृष्टि में प्रावे चित्र र्खीच कर नेत्र तन्तु द्वारा मस्तिष्क को इन चित्रों के विषय में वता देता है। नेत्र को प्यति शीव्र ही चोट जग सकती है इस कारण वे खोपड़ी के साम्हने के दो गड्डों में सुरित्तत हैं, और भौं पलकों और पलकों के केश द्वारा रतित हैं।





१. जल रूप रस २. कृष्ण महंल

3. कनिका महं**ल ४. भीतरी पर**त

किसी भी रोगी की दशा पेसी दुःखित नहीं है जैसे श्रम्धे की वे न इच्छानुसार चल फिर सकते और न इच्छानुसार कार्य्य कर सकते हैं। जीविका उपार्जन निमित थोडे से कार्य्य केवल कर सकते हैं और इसी कारण बहुतेरे भीखारी हैं। संसार की रमग्रीय बस्तुओं को वे देख नहीं सकते उन का जीवन ऐसा है मानों धंघेरे कमरे में वे जीवन भर वन्द्र है। इस कारण कि देख कर पह नहीं सकते सो कठिनाई से उन को शिज्ञा दी जाती है, सो यह श्रति श्रावश्यक है हम अपने नेशों की रत्ता यल पूर्वक करें कि अन्धे न हो जायें वा किसी रीति से नेत्रों १. श्रांब की पुतली २. नेत्र-दपर्ण को जोखिम वा चोट न जरे॥

#### नेत्रों की रता।

क्रोटे वालक की आंखों की रक्ता यस पूर्वक करना उचित है। पैदा होते ही वोरिक पेसिड से उस की प्रांखों को घोत्रो (उपचार चिकित्सा नम्बर १ प्राध्याय ४० में देखो ) श्रध्याय २३ में भी सुचना देखो। जब वज्ञा सोता हो तो उस को मच्छरदानी से ढ़ांक दो कि मिखयां उस की आंख पर न वैठने पार्वे और रोगी न करने पार्वे, उप्ण ऋतु में जहां कहीं जाधो तो वकों की बहुधा आंखें आई हुई दृष्टि आती हैं मिक्खयां इन रोगी मेंत्रों पर आती हैं और न केवल इन का पीप खाती हैं पर कुछ उन की टांगों में भी लग जाता है, और वे उड़ जाती हैं और निरोग यहां की आंख पर वैठ उस के नेत्रों को अति शीव रोगी कर देती हैं, क्योंकि जव वैठीं तो पीप वहां की अच्छी आंख में लग जाता और वह भी आ जाती हैं। इस प्रकार से एक रोगी नेत्रों वाले वालक से २० वा ४० वा १०० वालकों की आंखें आ जाती हैं।

पाठशाला जहां पर वालक पहते हैं यथोचित् उस में ज्योति होवे पालकों के बैठने की फुर्लियां नीची हों, कि उन के पैर मूमि पर रहें झौर मेज़ भी नीची हो, पेसा कि जब पुस्तक मेज़ पर रखी हो झौर वालक सीधा बैठा हो तो वह नेत्रों से एक फुट की दूरी पर हो। वालक के पहने की पुस्तक के ध्रत्तर वड़े र छापे के हों झौर लाफ़ छापा हो। वालक जब खसरा माता, पड़ी माता, लाल स्वर से ध्राट्या हो जाय तो कई हफ़्तों लों उसे शाला में न भेजो क्योंकि इन रोगों से नेत्रों को जोखिम होता है छोर नेत्र निर्वल हो जाते हैं॥

जद नेत्रों में कुछ पड़ जाता है तो चहुधा जोग उंगजी के छोर से अथवा मैले कपड़े से पोंछते हैं, यह धांखों को रोगी करने की एक निश्चय रीति हैं फ्योंकि उंगजी कई मैली वस्तुश्रों को छूती हैं श्रीर कपड़ा नाक सफ़ करने के काम में धाता है, धीर २ मैले काय्यों में उस का उपयोग होता है, और उस में पीप उत्पन्न होने के बहुत से कृमि होते हैं जब ये पीप उत्पन्न करनेवाले कृमि श्रांख में जगते हैं तो उवलन और पीड़ा होने लगती हैं धीर वह जाल हो जाती है श्रीर पानी बहने लगता और थोड़े ही समय में गाद श्राने लगती हैं। भोर को नेत्रों के कोनों में बहुत सा गाद जम जाता है। इस कारण कदापि नेत्रों को मैले कमाल श्रयवा हाथ से न पोंछो। यदि श्रांख में घृति का कण वा छुछ मैल पड़ जाय तो कुछ वृन्द वारिक पेसिड की डाल कर स्वच्छ कर लो (देखों उपचार चिकित्सा नम्बर रे श्राच्याय ४०) यदि वारिक पेसिड प्राप्त न हो सके तो रुमाल वा कपड़े से पोंछने की श्रपेत्ता मला होगा कि स्वच्छ पानी से घो डालो॥

तस्वाक् धोर मिद्रा द्वारा नेत्रों को अधिक जोखिम पहुंचती है।
तुम ने कदाचित् देखा भी होगा कि दाक पीनेचेग्ले की आंखें जाज रहतीं हैं।
धौर तम्वाक् पीने वाले की आंखें पीली सी दृष्टि होती है। और दाक पीनेवाले और तम्वाक् पीनेवालों का दृष्टि गोवर अच्छा नहीं होता।

नेत्रों की रक्ता के निमित छौर उन को हानि अथवा रोगों से रिक्ति रखने के जिये जो कुछ वर्णन हो चुका है उस पर और निम्न जिखित वातों पर ध्यान देना उचित है।

- १. एक कम प्रकाशित स्थान में कभी न पढ़ना चाहिये न चिकनकारी का काम करना चाहिये॥
- २. पढ़ते समय ज्योति की ओर मुंह कर के न वैठो। यह मला होगा कि ज्योति पीछे से कन्धे की ओर से पुस्तक पर पड़े॥
- 3. पढ़ते समय वा पेसा काम करते समय जिस में श्रिधिक ध्यान जगाना श्रवश्य है कभी २ तेत्रों को विश्राम दो, यां, तो थोड़े समय जो उन को मुन्दो वा खिड़की वाहर श्राकाश वा हरे वृत्त वा हरी घास की श्रोर दो चार मिनट देखो॥
- थ. जब घूल के करण वा कोई श्रन्य पदार्थ नेत्रों में पड़ जाते हैं, तो धांखों को मज़ना उचित नहीं पर वोरिक ऐसिड के पानी को डाल कर इन श्रन्य पदार्थों को नेत्र वाहर करो, यदि वोरिक ऐसिड का पानी न मिले तो उवले हुए ठराडे स्वच्छ पानी का उपयोग करो॥
  - ४. तौलिया, साबुन, चिलमची, मुंह पोंहने के कपड़े को दूसरे उपयोग करते हैं उन से अपना काम न करो क्यों कि वे जिन्हों ने इन का उपयोग किया कदाचित उन की आंखें आई हों और यदि यह हो तो तुम्हारी निश्चय आंखें आ जायेंगी॥
  - ई. धूआं आंखों के कि हानिकारक है। यदि चूल्हा जिस में खाना पकता है उस का धूआं निकें के का निकास न हो तो हानिकारक धूपें से घर मर जायगा, और जब यह घटना प्रति दिन ३ वेर हुआ करेगी तो पूरे घराने के नेत्र विगड़ जायेंगें। थोड़े ही खर्च से निकास चिमनी वन सकती है और इस से प्रत्येक का दुःख दूर हो जायगा॥

### कान की रज्ञा।

इस प्रध्याय में जो कान का चित्र दिया है, उस की परिक्षा करने से यह विदित होगा कि कान के तीन विभाग हैं वह भाग जो सिर के वाहर, दिखाई देता है वह जो वाहरी छेद है वह केवल बीच के कान में जाने का रास्ता है; श्रीर भीतरी कान में शब्द जाने का मार्ग है मध्य कान में एक नली है जिस का एक सिरा गले से लगा है। यदि यह नली बन्द हो जाय तो विदेर हो जाते हैं। जव किसी को सधीं होती है श्रीर नाक

थ्रौर गन्ना कफ़ से भरा हो तो गन्ना थ्रौर यह नन्नी जो कान थ्रौर गन्ने से नि क्षेत्र क्

जव श्रवण श्रौर गले की मध्य की नली विगड़ जाती है तो श्रवण के भीतरी भाग में भी विगाड़ हो जाता है। जब गाद मध्य श्रवण में होता है धौर मैल से कान भर जाता है तो श्रवण पीड़ा होने लगती है। इतना मेल होकर इक्झ हो सकता है कि कान की भिक्की को दवाता है धौर उस में छिद्र कर के निकलने लगता है श्रौर कान में दीखने लगता है, इन की उपचार चिकित्सा ४४ श्राच्याय में दी है।

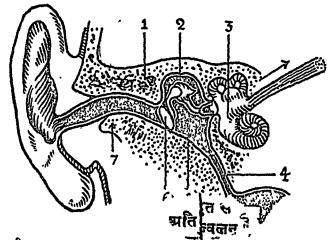

१. इही २. मध्य का कान की कोटी हैं की गान का किंद्र और भीतर की पोल ४. नजी लो मध्य कान का पदी ७. हड़ी

उपर्युक्त वर्गान से यह स्पष्ट विदित होता हैं कि कान एक श्रति कोमल श्रङ्ग है उस की रत्ता निमित कुछ निम्न लिखित मुख्य वातें हैं से सो ध्यान पूर्वक पढ़ना उचित है।

१. कान का मैल एक मुख्य कार्य्य के लिये है, यह मैल छित कड़वा है इस कारण कोई कीड़ा इस में नहीं जायगा, हां छकसात् से कोई पड़ जाय यह दूसरी वात है। कान के मैल को कदापि खोद के न निकालना चाहिथे यदि यह मैल कड़ा हो जाय सुनने में वाधा हो तो जैसा नियम निकालने का ४४ श्रध्याय में दिया है वह उपयोग करो कान के वाल धूलि श्रौर कीड़ों को कान से वाहर रखते हैं, नाई से इन वालों को साफ़ न कराश्रो॥

- २. यदि कोई कीड़ा कान में पड़ जाय तो कुछ बून्द तिल का गर्म तेल हाल कर निकालो, तो यह कीड़ा मर जायगा या वाहर निकल जायगा श्रोर तय गर्म पानी की पिचकारी द्वारा वाहर निकल जायगा॥
- ३. ज़ोर से नाक न र्झीको, इस से नाक और गले के कीड़े कान और गले की नली द्वारा अवण में प्रवेश करेंगे और इस से वहिरापन होगा॥
- ४. अवन पर कभी वालक को न मारों ऐसा करने से अवस में विझ पड़ेगा धौर विहरा होने का भय होगा ॥



# जननेन्द्रिय यन्त्र श्रीर उन की रचा।

(पुरुष के प्यवयव का मुख्य वर्णन।)

शरीर में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। उन में. से जनन व्यापार के अवयवों की क्रियाओं के सामान्य ज्ञान का वर्णन इस पुस्तक में इस कारण से क्रिया जाता है कि इन वातों का ज्ञान न होने के कारण से अति घोर और नाशक रोग में मनुष्य जाति फंस जाती है और मनुष्य जाति में नाना प्रकार के दुराचार भी फैल जाते हैं और मनुष्य उन के आधीन हो जाता है॥

जब जड़का १४ वा १६ साज की वय में होता है उस के शरीर में परिवर्तन होना श्रारम्भ होता है। उस ने युवावस्था प्राप्त की वरन् इस वय में उस ने पुठपत्य को न पाया पर्योक्ति नियमानुसार युवावस्था से पुठपत्य जो पहुंचने में = वर्ष लगते हैं, इस कारण २४ श्रथवा २४ वर्ष की श्रवस्था में पुठप की मानसिक श्रीर शारिक शक्तियां पूर्ण रीति से वढ़ जाती हैं श्रीर यह विवाह सम्बन्ध श्रीर पिता वनने के योम्य हो जाता है।

युवावस्था में लड़के में थे परिवर्तन होने लगते हैं कि वगल में मुंह पर थ्योर वीर्याशय में बाल जमने लगते हैं। घ्वनी वदलती है थ्योर शिश्न वा लिङ्ग बढ़ जाता है चुपण वा थ्रांह में वीर्य्य उत्पन्न होने लगता जिस से जननेन्द्रिय किया होती है॥

इस समय यदि पिता और माता और पाठकगण यथोचित प्रकार से शितित और सावधानी जड़के की न करें तो दुष्टाचार का ध्रम्यास पड़ जायगा। जड़के को प्रधिक तर घर से वाहर काम करना और खेलना चाहिये। उस को दुष्ट मित्रों की संगित में न रहने देना चाहिये यह प्रतियोग्य है कि उसे सबे रंखर का भजन और ध्राराधना कराई जावे और धर्म पुस्तक को सम्पूर्ण पुस्तकों में से सब से उत्तम पुस्तक है उसे प्रति दिन पहने में उत्कर्यता डाजी जाय युवा मनुष्य का भजी भ्रादतों के खालने में धर्म पुस्तक के समान धौर कोई शिवा उत्तम सहायक नहीं हो सकती है।

## पुरुष के श्रङ्ग श्रौर उपाङ्ग का मेद श्रौर वर्णन।

पुरुष जाति का वीर्य उत्पादक अवयव में शिशन वा जिङ्ग और वृषण या आंड की थेली है पुरुष अग्रड की दो गोलियां होती हैं, प्राय: लिङ्ग का छोर १ इंच जों स्थूलाकार वना है और यह सुपारी कहलाता है। पतली चमड़ी जो इस सुपारी को और जिङ्ग के अप्र भाग को ढकती है ढीली होती है और खिंची जा सकती है, इस चमड़ी को अप्र भाग की चमड़ी कहते हैं। यदि ज़मड़ी पूरी २ न खिंच सके कि पूरी सुपारी दिखाई दे, तो अवश्य कोई विगाड़ है और एक चतुर डाक्टर को दिखाना अवश्य है। चमड़ी के नीचे स्वेत धातु एकत्र हो जाती है और यदि इस को समय २ पर न धोवें तो दुर्गन्धि आने लगेगी और खुजली भी होने लगेगी यह खुजली लिंग के स्वच्छ न रखने के कारण से होती है और असंयम का अस्यास युवा पुरुषों में पड़ जाता है॥

पुरुष अग्रह की दो गोलियां एक थैली के भीतर होती हैं जिसे मुष्ण कहते हैं इस में विन्दु-उत्पादक जन्तु मृद्धि पूर्वक उत्पन्न होते हैं, ये जन्तु मंख्या में अधिक हैं और दूरवीन रहित सूच्म होने के कारण दिखाई नहीं दे सकते हैं। वीज-नि:सारक समय विन्दु-उत्पादक जन्तु नली में से हो कर मूत्र मार्ग में जाते हैं और यहां से लिड़ में प्रवेश कर वाहर निकलते हैं। क्षो प्रसङ्ग समय ये विन्दु-उत्पादक जन्तु स्त्री की योनी में रह जाते हैं और उन में से एक स्त्री-वीज से जो स्त्री से उत्पन्न हुआ मिल जाता है ज्योंहि विन्दु-उत्पादक जन्तु स्त्री-वीज से मिल जाता है त्योंही वह बढ़ता है और दो सो अस्सी दिनों में पूरा २ वालक वन जाता है।

#### **बीर्घ्याशय** निकालना।

दो यैजियां होती हैं (एक वीयोंत्पादक विन्दु ध्रौर दूसरा विन्दु-उत्पादक जन्तु) ये मूत्र मार्ग से जगी हुई हैं। युवावस्था पश्चात् इन थेजियों में कुछ २ गाढ़ा स्वेत धातु उत्पन्न होता है। एक युवा पुरुष में जिस का विवाह नहीं हुआ धौर व्यभिवारी नहीं है ये धातु एकत्र हो प्रत्येक १० वा १५ वें दिन वाहर निकजता है। किसी २ युवा पुरुष का माह्यारी निकजता धौर किसी २ का प्रति दो वा तीन मास के धन्तर पर निकजता है। रात्रि के समय में जब युवक सोता हो तब ये निकजता है धौर कभी स्वप्न भी दीखते हैं इन को वीज-निसारक क्रिया कहते हैं, इस प्रकार का धातु निकजना स्वामाविक घटना है भौर युवक को भयभीत व होना च'हिये। समाचार पत्रों में जो ख़चनाएं छ्रपती हैं कि स्वभाविक धातु निकलने से वीर्य्य शिक नष्ट हो जायगी ध्यान न दो और न श्रोपिधयों का उपयोग इस के लिये करो, यदि यह घटना १० दिन से पूर्व होने श्रोर दूसरे दिन सिर में पीड़ा होने श्रोर सुस्ती श्राने तो किसी चतुर डाक्टर को जा कर दिखाश्रो क्योंकि वह स्वामाविक नहीं है। ये धातु निकलना केवल ऐसे युवकों का है जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं, बुरी पुस्तकों को नहीं पढ़ते न निलंज चित्रों को देखते श्रोर न दुए श्रोर कामी विचार खते हैं। श्रसंयमी होने से, कामी विपयी पुस्तकों के वाचने से ये धातु निकलती है श्रोर इस से वल भी नष्ट होता है॥

### संयमी।

संयम का श्रर्थ एक विन न्यांहे युवक के विषय में यह है कि वह स्त्री प्रसङ्ग से विलकुल ही दूर रहे। श्रीर न्यांहे युवक के विषय में संयम से यह श्रर्थ है कि जब उन में काम की इन्ह्या होती है तो उसे रोके। युवकों को संयमी जीवन न्यतीत करना चाहिये, प्रत्येक युवक को कभी २ काम-वेगक्ष श्राप्ति विवाह के पूर्व प्रज्वितत होगी, परन्तु यदि वह इस वात का इन्ह्यूक है कि स्वस्थ्य श्रीर हुए पुष्ट रहे श्रीर उद्योगी, श्रानन्दित मनुष्य होवे श्रीर कभी पत्नी श्रीर वालक होवे तो उस को संयमी होना श्रावश्यक है। ऐसा करने के लिये इन्द्रियों पर श्रधिकार रखना चाहिये, कितने काम वृति के श्राधीन हैं: इस्त-मेश्रन का प्रचार श्रीर श्रनुचित प्रसङ्ग स्त्री से करते हैं। इन दोनों प्रकार से वे श्रपने को पतित वनाते हैं॥

## हस्त-मेथुन।

हस्त-मेथुन एक दुए जत है और जब बाजक छोटा होता है तब यह जत सीखना ग्रुह करता है। कभी २ वाजक के सेवक उस के जिङ्ग को एकड़ कर उसे वहजाते हैं, कुछ समय प्रधात वाजक श्रपने जिङ्ग से खेजना सीखता है, श्रीर उस को यह स्वभाविक जत एड़ जाती है। वाजकों को मोजी में डाज कर पीठ पर जटकाने से वा टांगें फेजाकर कुल्हे पर विठाने से उन के जिङ्ग सदैव रगड खाते रहते हैं श्रीर जिङ्ग के सदैव गित दशा में होने के कारण जड़का हस्त-मेथुन का श्रम्यासी हो जाता है। जड़के इस श्रनिए जत को श्रपने साथियों से पाठशाजा में भी सीख जेते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि जिङ्ग के ऊपर का चमड़ा वहुत जम्बा श्रीर तंग होता है इस से जिङ्ग के सिरे पर खुजज़ी श्रीर जजन होती है।

लड़का उसे मलने लगता है श्रौर धीरे २ यह लत पड़ जाती है। इस कारण जब कभी यह देखों कि लड़का श्रपने लिङ्ग को श्रथवा उस के निकटवर्ची भाग को बहुत मलता श्रौर खुजलाया करता है तो जान लो कि उसे किसी चतुर डाक्टर के पास ले जाना चाहिये श्रौर उस का 'खतना' कराना चाहिये॥

प्रत्येक वार जव एक युवक हस्त-मेथुन किया करता है, तो ध्रपने जीवन का फुछ श्रद्ध ध्रोर वल फेंकता है ठीक उसी तरह जैसे कि अपनी स्नायु को काट कर कई ध्रोंस रक्त वहा देवे, प्रत्येक को यह बात भली भांति ज्ञात है, कि यदि वह प्रति दिन वा दूसरे दिन इस प्रकार से रक्त वहा देवे तो शरीर को बड़ी हानि होगी ध्रोर जीवन पर भी ध्राक्रमण हो जायगा, परन्तु हस्त-मेथुन से जो ध्राक्रमण होता है वह इस से भी ध्रधिक है। केवल यह ही नहीं पर जो युवक हस्त-मेथुन करता है वह दुरावारी बन जाता है, वह स्वयम् पतित है ध्रोर निरूपयोगी भी है उस समय तक कि इस दुष्ट जत को छोड़ दे। एक जड़के को इस जत से छुड़ाने के लिये प्रथम उस का खतना कराना चाहिये॥

#### व्यभिचार।

व्यभिचार एक द्यति घोर छोर बड़ा पाप है जो मनुष्य करता है प्रथम तो वह छाति नीच पाप है इस से पुरुष छोर स्त्री दोनों छाति नीचे हो के छापमानित होते हैं छोर पशुश्रों के तुल्य हो जाते हैं। व्यभिचार ऐसा भयानक पाप है कि कठिन दग्रह के योग्य है छोर दग्रह का एक भाग यह है कि नपुंसकता के रोग व्यभिचार द्वारा हो जाते हैं छोर कभी २ एक बार विषय-वासना करने पर रोग लग जाता है जिस के कारण कई वर्ष कप्ट भोगना पड़ता है। यह रोग प्रमेह, घातु दौर्वल्य छोर गर्मी के रोग हैं। छोर इस का वर्णन ४१ वें छाध्याय में होगा॥

व्यभिचार के विषय में परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्यों को चेतावनी श्रौर शिक्ता देता है। वह कहता है ,धोखा न खाश्रो, परमेश्वर ठहों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ वोता है वही काटेगा। क्योंकि जो श्रपने शरीर के जिये बोता है सो शरीर से विनाश की कटनी काटेगा।" गजतियों ६:७,५॥

वेश्याओं के विषय में धर्म-युस्तक कहती है "क्योंकि बहुत जोग इस के प्रारेपड़े हैं इस के घात किये हुआं की पक बड़ी संख्या होगी। उस का घर श्रधोलोक का मार्ग है पर मृत्यु के घर में पहुंचाता हैं।"

नीति यचन ७:२६.२७॥

प्रथम विषय-वासना के विचार मनुष्य सोचता तव व्यभिचार करता है श्रीर इस वात का दढ़ प्रमाग है कि दुर्विचार का प्रमाव इतना श्रिधिक मनुष्य पर पड़ता है मानों वह कुकर्म कर रहा है इस कारण परमेश्वर मनुष्यों को चिताता है, "तुम ने सुना है कि आगे के लोगों से कहा गया था, कि पर स्त्री गमन मत कर। परन्तु मैं तुम से कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुइच्छा से दृष्टि करे वह स्रपने मन में उस से व्यभिचार कर बुका है "। मत्ती ५:२७.२८॥

संयमी कैसे रहें।

एक पुरुष को विवाह के पूर्व सहवास रहित रहना कठिन नहीं है। धीर जसे कोई सममते हैं यह स्वास्थ्य को द्यानिवायक भी नहीं है, कोई पुरुष पेसी पत्नी नहीं चाहता जिसका सहवास श्रम्य पुरुषों से हो चुका है प्रत्येक मनुष्य इच्छुक है कि उस की पत्नी कुवारी शुद्ध श्रौर पवित्र स्त्री हो यदि स्त्री संयमी है तो पुरुष को भी आवश्य संयमी होना उचित है। यह भ पुरुष घौर स्त्री का यथोचित सदाचार धौर शुभ प्रसगों के वक्ता है ॥

काम रुची जैसे विवाह पहले वन्धेज में रखते थे वैसे विवाह पश्चात करना चाहिये, सहवास का मूल छर्थ सन्तानोपित है इस कारण पूरुप को कामाभिजाषा में फंस कर प्रति दिन चा दो दिन पश्चात् सहवास विवाह के वाद न करना चाहिये। सहवास उन कोगों को भी जो बड़े घरानों को पालन कर सकते हैं माह में एक वा दो वार से श्रधिक न करना चाहिए, (देखो २३ घ्रध्याय) सहवास, रज्ञ-स्राव वा गर्भवती होने पर न करना चाहिये छौर प्रसव होकर कम से कम तीन महीने पश्चात् छहवास फरना उचित है। गर्भवती होने पर सहवास करने से वहुधा गर्भ जाता रहता है और यदि हानि भी न हो पर यह स्त्री की चेतना शक्ति को कम करता है धौर स्त्रों की स्वास्थ्य धौर गर्भाशय के वालक को हानिकारक होता है ॥

ष्यविवाहित पुरुप श्रीर विवाहित पुरुष को जब सहवास को कामना पवल हो तो उन के रोकने के उपाय भी हैं वह मनुष्य जो मानस्कि धौर मस्तिष्क का बहुत थोड़ा काम करता है, पर श्रिधिक भोजन खाता है, उसे यह कामना अधिक होगी, और वह कामना में फंस कर व्यभिवारी वा ष्टाम्याभिक मेथुन के उपयोग में न्यूल्त रहेवा। सो संयमो और सदाचारी जीवन स्यतीत करने के जिये मसालेदार भोजन ग्रौर गोश्त ग्रिथिक उपयोग न करना चािस्ये। भला हो कि गोश्त को विलकुल ही त्याग दे, फल ग्रन्न ग्रौर मेवे श्रौर साग तरकारी मनुष्य के लिये जो स्वच्छ ग्रौर पवित्र जीवन व्यतीत करने के इच्छुक हैं उत्तम भोजन हैं॥

वहुधा यह वात देखने में आती है कि वेश्याओं के घरों के निकट दाक की दुकान भी होती हैं, कारण यह है कि दाक पीने का एक प्रभाव यह है कि वह काम रुचि को उत्तेजित करती है सो जहां मिदरा विकती है वहां पर वेश्या अवश्य ही रहेंगी। और तम्बाक् का भी यही परिणाम है पर उस का प्रभाव दाठ से कुंक् कम है। चाय और काफ़ी जननेन्द्रिय के स्नायुओं को उत्तेजित करती हैं। संयमी जीवन व्यतीत करने के लिये तम्बाक् और दाक को विलक्कल खूना ही न चाहिये। उपन्यासों में नायका-नायकों का प्रेमालाप पढ़ने से खराव तसवीर देखने से मित्रों के साथ एकान्त में फ़ोश वार्ते सुनने से अदम्य कौतूहल और अचलता पैदा हो जाती है॥

प्रति दिन एक वेर पैखाना होना भ्रवश्ह है यदि न हो, तो मल से विष जम कर जननेन्द्रिय सायुओं को उत्तेजित करता है (देखो २६ भ्रम्याय जिस में कैसे प्रति दिन पैखाना होने की सूचना दी है॥

ष्यधिक जल पान करो कि मूत्र हल्का हो थ्रौर मूत्राशय थ्रौर मूत्रमार्ग को उत्तेजित न करो सोने का ६ वजे जाओ थ्रौर तड़के उठो, दो घगटे कम से कम शरीरिक परिश्रम करो थ्रौर इस प्रकार करो कि पसीना निकले॥

शरीर को स्नान द्वारा स्वच्छ रखो। जननेन्द्रिय के श्रवयव भी प्रति दिन घोश्रो, यह तो उस पुरुष को करना चाहिये जिस की लिङ्ग की खलड़ी लम्बी है श्रीर श्रप्र भाग को खुला नहीं छोड़ता है, जब स्त्री प्रसङ्ग की कामना प्रवल हो तो न्यायाम खूब जल्दी २ करने से वा जननेन्द्रिय श्रवयव को ठंडे पानी से कई न्या लों घोने से इच्छा जाती रहती है।

विचारों को स्वाधीन रखने का वर्णन हो ही चुका है। इस वात के विषय में जितना कहा जाय सो सव थोड़ा है। "जैसे मनुष्य अपने हृद्य में विचार करता है; वैसा ही वह है" वह मनुष्य जो भोग विजास भीर विषय-वासना का केवल विचार करता है और जब २ स्त्री को देखता है उस के मन में कामना श्रोर दुविचार उत्पन्न होते हैं, तो कभी न कभी दुराचार भी करेगा। वह श्रपनी मानसिक शक्ति को दुविल करता है श्रोर

परीज्ञा में गिर जाता है। इस जिये पढ़ने में एत्त-चित्त रहो छौर स्वच्छ, पवित्र विचार सोचो, इस का प्रयत्न करो कि संसार में उपयोगी मनुष्य वनो, भर सक परिश्रम करो छौर प्रयत्न भर पढ़ने में परिश्रम करो। काम काज में जो रहने से विषय वासना की कामना करने को समय न मिलेगा, विचार शक्ति वजवती हो जायगी छौर सम्पूर्ण शरीर विजय छौर हुए पुष्ट हो जायगा। प्राचीन कहावत स्वरण करो "छाजसी मस्तिष्क शैतान का कार्याजय है॥"

कामेन्द्रिय का श्रधिक उपयोग करना श्रधिक पाप है जो कि श्रब श्रति ही प्रचलित होता जाता है श्रौर बहुतेरे भावुक युवकों की उपयोगिता को मिट्टी में मिला देता है। सहधास के सम्बन्ध में नियम-विरुद्ध श्राचरण करने से श्रल्प जीवन होता है, यह ऐसा है कि मोमवत्ती को दोनों छोर से जलाना॥



#### भ्रष्याय १४।

# जननेन्द्रिय यन्त्र श्रीर उन की रत्ता।

(स्त्री जाति की जननेन्द्रिय का मुख्य वर्णन।)

यद्यपि इस जननेन्द्रिय किया के विचित्र काम में पुरुष धौर स्त्री दोनों सह-भागी होते हैं परन्तु मुख्य भाग स्त्री के मत्थे पड़ता है। माता के उद्र में रित्तत हो कर प्रत्येक बालक के जीवन का धारम्में होता है। धौर माता ही की योनी में २५० दिनों लों उस के प्रथम जीवन का पोषण होता है। न केवल २५० दिनों तक उस का जीवन माता पर ध्रवलंबित है पर बहुधा हेढ़ साल लों वह माता की रित्ता धौर पालन पोषण पर ध्रवलंबित है। माता का दूध हुट जाने पर भी वह कई वर्ष लों माता की रित्ता से ही पोषण होता है॥

इस से यह वात सिद्ध है कि वालक के भविष्य को वनाने में माताका पिता की अपेता अधिक भाग है, इस कारण से कि वालक माता के गर्भ में रहता है और फिर उस का पालन पोषण माता ही के हाथ में है पुरुषों को उचित है कि स्त्री जाति को ध्राद्रपूर्वक योग्य महत्व दें क्योंकि बालक के बनाने में शरीरिक और मानसिक शिन्ना सिखाने में धौर सदाचारी बनाने में माता का मुख्य भाग है। ऐसा भारी काम उस के भाग में होने के कारण उचित है कि वह यथोचित रीति से शित्तित हो और विद्याभ्यास प्राप्त करे न कि घर के काम धन्धों में फंसी रह कर उस का जीवन दुख:दायी हो जाय और जब उन का शरीर पूरी रीति से पुष्ट बिलिष्ट और स्वस्थ्य हो जाय तब माता वनने का भार उन पर पड़े॥

जनन-ज्यापार के ध्रवयव, स्त्री जाति के उत्पत्ति घड़ों की रचना।

स्त्री-प्रग्रह-फलकोष श्रौर गर्भाशय, स्त्री जाति के जननेन्द्रिय श्रवयवों में दो मुख्य श्रवयव हैं। फल-कोष दो छोटी गोलाकार बस्तुएं हैं। वे उदर के निचले भाग में हैं। उन का स्थान श्रस्थि चित्र (सामने) में देखने से मिल जायगा। फल कोष में दाने उत्पन्न होते हैं। ये दाने इतने सूद्म हैं कि यदि १२४ पास २ रक्षे जांय तो १ इंच लम्बे भी न होंगे॥

फल-वाहिनी नली ध वा १ ईच लम्बी होती है छौर पफ होर पर गर्भाशय से मुड़ी रहती है और दूसरा छोर फल-कोप लों गया है। दाना इस नली द्वारा फल-कोष से गर्भाशय में जाता है॥

गर्भाशय का श्राकार श्रस्थि पक्षर चित्र में दिखाया है। एक कुमारी का गर्भाशय पौने तीन इंच जम्बा श्रोर पौने दो इंच चौड़ा होता है। इस का निचला छोर योनि लों लगा है॥

योनि का निचा छेद एक पताली भिल्ली से प्राय: बन्द होता है, यह भिल्ली प्रथम सहवास के समय फट जाती है। भिल्ली में कोई भी छिद्र न हां वा कोई रांग के कारण बन्द हो गया हो, इस दशा में स्वेत लस की तरह पताला पदार्थ योनि में एकन होकर फूल जायगा श्रीर पोड़ा होंगी। जब यह दशा हो तो वालक को उपचार चिकित्सा के लिये चतुर डाफ्टर के पास ले जाना चाहिये॥

## युवावस्था श्रौर रज-स्नाव।

पक लड़की ६ से १५ वर्ष की ग्रवस्था में युवती स्त्री हो जाती है। इस समय उस के शरीर में वे परिवर्तन होते हैं जो उस के बचा जनने योग्य वनाती हैं। उस के बगल में ग्रीर नाभी के नीचे वाल निकलने लगते हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता हैं। इस का सम्पूर्ण शरीर बढ़ने लगता

रज-स्नाव वहुधा प्रत्येक २० वें दिन होता है और पांच दिन लों वहुधा रहता है। रज-स्नाव के समय गर्भाशय की भीतरी समड़ी ज़रा २ सी गिर जाती है। रज-स्नाव वहुत कर रक्त ग्रीर धातु का होता है। गर्भवती होने पर रज-स्नाव वन्द हो जाता है और जब वालक को दूध पिलाती हैं तव भी वन्द रहता है। रज-स्नाव ४४ वर्ष की ग्रावस्था में वन्द हो जाता है। जव यह वन्द हो जाता है तो फिर स्त्री के वस्त्रे उत्पन्न नहीं हो सकते हैं॥

कई २ लड़िकयां पूरी श्रायु की होने पर भी रज-स्नाव से नहीं होतीं, इस के लिये उपचार चिकित्सा ४२ श्रद्याय में होगा॥

रज-स्नाव शीव्र भी हो सकता है, एक ६ वा १० साल की लड़की को होने लगता है, जैसे रज-स्नाव श्रारम्भ हो तो लड़की गर्भवती हो सकती है श्रोर वालक उत्पन्न हो सकता है परन्तु यह श्रस्वाभिक घटना है कि कन्या इस कोटी श्रवस्था में व्याही जाय श्रीर वह वस्त्रे जने। १० वर्ष की श्रवस्था में श्रीर १६ वा १७ वर्ष की श्रयस्था में कन्या केवल वालक ही है ध्रौर उस का शरीर ध्रौर मन यथा योग्य नहीं वढ़ने पाया है, यदि वह गर्भ-वती हो तो पूर्ण रीति से वढ़ न सकेगी और सदा वौनी रहेगी, ध्रौर इस लिये कि उस का शरीर पूर्ण रीति से वढ़ा नहीं है तो उस के सन्तान भी पूरे २ वढ़े हुए उत्पन्न न होंगे। किसी स्त्री को २० वर्ष की ध्रवस्था से पूर्व विवाह न करना चाहिये ध्रोर न वालक उस के पदा होने चाहियें, २१ साल वा २२ साल में गर्भवती होना अच्छा है शरीरिक वढ़ती के विचार से वाल-विवाह निन्दनीय है। यह एक ऐसा रिवाज है कि सदाचार के निमित्त ध्रौर कई एक ध्रौर २ वातों में निकृष्ट हैं॥

#### स्वास्थ्य।

प्रत्येक माता को जननेन्द्रिय यन्त्र के श्रवयव के विषय में ज्ञान होना चाहिये श्रीर यह भी जानना श्रवश्यक है कैसे इन की सावधानी करें। उस को उचित हैं कि श्रपनी बेटियों को पुरुष श्रीर स्त्री के सहवास में जहां तक वह समम्म सकों वतावे, उन को वता देने से उन की रक्ता होगी श्रीर स्वास्थ्य भी भली रहेगी। बहुधा त्रालक इन वातों से श्रवान गहते हैं श्रीर इन का हान उन को दुराचारी साथी द्वारा प्राप्त होता है श्रीर उन से वे दुरे श्रभ्यास सीख लेते हैं॥

कन्या की नाभी के नीचे के श्रद्ध वार २ स्नान द्वारा साफ़ श्रौर स्वच्छ रखने चाहियें कन्या कितनी क़ोटी क्यों न हो, नहीं तो वे मैले हो जायेंगे श्रौर दुर्गिन्धि ध्राने लगेगी श्रौर इस से खुजली श्राने लगेगी श्रौर बालक मलने लगेगा श्रौर मलते २ हस्त-मैथुन करना सीख जायगा॥

वालक को नंगा फिरने देना एक ग्रित नीच रिवाज है श्रौर जिस देश के लोगों में ये वात प्रचलित हैं उन के सदाचार कभी उत्तम नहीं हो सकते, जापान में कई वर्ष वीते यह नियम निकला कि वालकों को ऐसे वस्त्र न पहिनावें कि उन के नाभी के नीचे के श्रवयव दिखाई दें॥

लड़का श्रौर लड़की दोनों को एक ही पंलग पर न सोने देना चाहिये, बालक होने पर भी संग सोने से दुष्ट श्रादतें सीख लेंगे॥

क्रुटपन ही से वालकों को निचले श्रङ्गों को मलने वा छूने न देना चाहिये क्योंकि इस के कारण हस्त-मेथुन सीख लेते हैं॥

जब कन्या युवा होती हैं और रज-स्नाव शुरू हुआ तो माता को बताना चाहिये कि इस समय सर्दी शीघ्र लग जाती है और इस कारण उसे अपनी स्वास्थ्य की रत्ना करनी चाहिये। इस अवस्था में कन्या से अधिक परिश्रम न कराना चाहिये और १ वजे वा १० वजे से अधिक रात को न जगना चाहिये॥ रज साव के समय स्वच्छ स्वेत कपड़ा वा कई पतने कपड़े में जपेट के रखना चाहिये कि रज-साव को सोख ने। मैने चिथड़े वा मोटे भूरे काग़ज़ इस के निये उपयोग करना स्वास्थ्य को विगाड़ना है, इस से जनन पैदा होती है और प्राय: भीतरी श्रवयव रोगी भी हो जाते हैं॥

रज-स्नाव के दिनों में बार २ स्नान करना उचित है, यदि गर्म पानी का उपयोग करो श्रोर शरीर को शीव्र तौिलया से पींकु हालो तो सर्दी लगने का हर जाता रहेगा। प्रत्येक स्त्री को रज-स्नाव के समय श्रपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिये॥





#### ध्रष्याय १६।

# नशेवाली वस्तुत्र्यों का उपयोग।

कुछ वर्ष वीते कि कई फ्रांसीसी देश मक्त महाशयों ने यह वात देखी कि उन के देश के लोगों की संख्या बढ़ने की अपेक्षा घटती जाती थी। उन्हों ने निर्णय किया कि इन का कारण हूंड निकालें कि क्यों फ्रांस में प्रति वर्ष ध्रधिक मरते हैं और थोड़े पैदा होते हैं। जब उन्हों ने प्रयत्न पूर्वक हूंढा तो कई कारण निकले पर उन में से सब से बड़ा और मुख्य कारण शराव पीना था। जो रिपेंट इन लोगों ने दी उस में और २ बातें भी थी, पर उन में से एक यह थी:—

"शंगूर की मदिरा पान करने से मनुष्य का स्वाभाविक प्रेम खो जाता है धौर वह अपना कर्तव्य कर्म बेटा और पिता का भूज जाता है कि बेटा को क्या उचित है, पित को क्या उचित है। वह अपने काम को उत्तमता पूर्वक नहीं कर सकता इस जिये चोरी धौर हाका मारने जगता है श्रीर स्वाभाविक दुराचारी वन जाता है। केवल यही नहीं होता है पर शंगूर की मदिरा पान से कई भीषण रोग हो जाते हैं जैसे जकुवा का मारना, श्रामाशय का फूजना, कलेजा, गुर्वे का फूजना, तपेदिक, निमोनिया और पागजपन, रक्ताशय के स्नायु के रोग मदिरा पीने से होते हैं। न केवल मदिरा पान द्वारा ये रोग होते हैं पर डाक्टर लोगों का इस घात पर एक मत है कि जब ये रोग उसे लगते हैं जो नाम मात्र भी नहीं पीते हैं तो उस के चंगा होने की श्राशा है परन्तु शरावी को जब थे जगते हैं तो उस के चंचने की श्राति ही थोड़ी श्राशा है॥"

जो क्रपर जिल चुके हैं उस से यह विदित है कि शंगूर की मिद्रा शरीर को केवल हानि ही नहीं पहुंचाती है पर कुछ लाभ नहीं पहुंचाती। जोहस्टन ने, जो इङ्गलिस्तान का प्रधान मंत्री था, कहा है "कि तीन बड़ी वलाएं: युद्ध, श्रकाल, मरी-यह मिला कर इतनी नाशक नहीं हैं जितना कि शंगूर की मिद्रा का पान भयंकर नाशक है॥"

# भिन्न २ प्रकार के नही।

स्त्रभाविक रचना से मिर्गा उत्यक्त नहीं होती है। यह सड़ा कर दनाई जाती है। वह गेंहूं, म्झा, त्यार, वांवज मोर महुआ, इंगूर और स्वत्र मारि के रस ने दनाई जाती है। समीर जो इस के सड़ाने में उपयोग स्नाना हैं, अनाज भीर फर्लों के स्वेतसार भीर महर को सुरासार (मस्त्रोहास) दना देता है इस प्रकार की मिर्गा, चाहे बाद, जिन, बीचर, वेग्नडी, विस्त्री भीर ताड़ी इन सब में सुरासार है। १०० भोंस में किसी किसी में १ भोंस और किसी २ में १० भोंस है और किसी २ में १०० भींस में १० भींस वा ६० भोंस सुरासार है है

सुरासार विगन विग है, बहुत का निर्नल सुरासार एक महुम्य को एक इन मारते के लिये थोड़ा सा पर्शित है. यदि एक शगावी से कहा जाय कि वह विग गीता है वह विश्वास न करेगा, परन्तु कई प्रमादों द्वारा यह सिस्ट है कि यह सब है। यदि एक कीड़ा वा नम्रसी पानी में डाली जाय जिस में १ १०० छींस मस्कोहाल है तो वह तुरस्त मर जायगी। यदि भ प्रदे की सफ़ेरी मलकोहाल में डालो तो वह तुरस्त मर जायगी। यदि भ प्रदे की सफ़ेरी मलकोहाल में डालो तो वह तुरस्त सिमर जाती है और कही हो जातों है जैसे कि गम सोहे पर वा उन्लंग पानी पर होती हैं। किर जन हम यह सरद करते हैं कि आमाइय, हदय, कसेला, गुरदे और सायु उसी पढ़ीय से वने हैं जिस से अपहे की सफ़ेरी तो विदित होगा कि उन पर भी वहीं प्रमाव होगा।

## मिर्च नोइन नहीं है।

क्या खरालार मोजन हैं। इस के उत्तर में डवित है कि मोजन शर्ल की परिनादा हो। मोजन पेला पहार्थ है कि जब शरीर में जाता है तो उसे हानि नहीं पहुंचाता है। परन्तु गर्मी उत्तेजना, ओर बहने और ठीक करने के लिये पहार्थ देता है। महिरा मोजन नहीं हैं क्योंकि वह महाकोत में प्रवेश हो कर पवता तो नहीं और न कुद्र परिवर्तन होता है पर रक्त में नद क्रप ही प्रवेग करता है। यह भी विदित हैं कि जिस किसी माग में शरीर के यह प्रवेग करता है। यह भी विदित हैं कि जिस किसी माग में शरीर के यह प्रवेग करता है उसे सिकोड़ देता हैं और शरीर को बस भी नहीं देता अत्यव जब आमाग्य आरोग्य है, और साधारण मोजन खाया जाता है, तो आमाग्य उसे प्रश्च करता है, पर जब पाहेले पहल मिद्देश पान किया जता है, तो आमाग्य बहुधा उसती द्वारा उसे निकाल देता हैं। आमाग्य मिद्देश को शह हानता है और उसे जिस्ती श्रीव्रता पूर्वक मोद्देश मानाग्य का यत्न करता है। भोजन द्वारा शरीर बढ़ता श्रीर उन्नति करता है परन्तु मिदरा बढ़ना रोकता है श्रीर विलकुल बढ़ना इस से बन्द हो जाता है। वालक जो मिदरा पीते हैं उन के शरीर पूर्ण प्रकार से नहीं बढ़ते हैं॥

## मदिरा स्नायुश्रों को वल नहीं देता है।

कुरती लड़ने वाले थ्रौर वे लोग जो वल थ्रौर सहन में वाज़ी जीतने का यल करते हैं वे विलकुल मिद्रा पान नहीं करते हैं। डाक्टर लोग संसार में प्रत्येक भाग में यह वताते हैं कि मिद्रा द्वारा स्त्रायु निर्वल हो जाते हैं। इस कारण से वहुत लोग यह सोचते हैं कि मिद्रा पान करने से वल वहता है क्योंकि मिद्रा पीने के पश्चात् मिस्तिष्क सुन हो जाता है ध्रौर वे श्रपने बल का धोखा खाते हैं। यह वहुत वेर प्रमाण हो चुका कि वे सिपाही जिन्हों ने भोर को मद्गान किया उतनी दृर कूच न कर सके जितनी दूर वे सिपाही चल सके जिन्हों ने कुक न पिया था॥

### मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर।

वह मनुष्य को मिद्रा पीता है सोचता है कि उस से उस को विचार करने में सहायता मिलती है। मुख्य वात तो यह है कि थोड़ी मिद्रा पीने के १० मिनट वा १४ मिनट मिस्तिष्क में विचार पूर्वक थाने लगते हैं ' थोर काम में फंसा मालूम होता है, पर विचार थोर शब्द मिले छले थोर मुर्खता के से होते हैं। क्योंकि वह मनुष्य जो साधारण थ्राचारण में मला है थोर शब्द थोर कार्य्य में बुद्धिमान है, मिद्रा खूव पी कर दूसरा ही ध्राचारण थीर चित्र प्रगट करता है। यह जो कम वार्तालाप करने वाला है, ध्रव वक २ करने वाला वन जाता है। धौर वोलने का ढंग खो कर पेसी दुराचारी वातें थोर कार्य्य करता है, जो कि बुद्धि थोर सम्यता के वाहिर हैं, कुझ क्रण पश्चात् वह जिस ने खूव मिद्रा पी है ध्रपने सिर में भारीपन झान करने लगता है, तब चुप हो जाता है थोर लेट जाने थीर सोने का इच्छुक है, यह इस कारण से है कि मिद्रा मिस्तिष्क को सुन कर देती है ॥

एक डाक्टर ने मिद्रा का प्रभाव मिस्तिक पर जो होता है उस की परिक्रा की, १२ दिन जों उस ने प्रति दिन ३ श्रोंस मिद्रा पी, १२ दिन उस की मिस्तिक शिक पहले से बहुत ही कम थी, पूर्व वह ४० खानों तक की संख्वाओं को १ मिनट में जोड़ता था, श्रव १२ दिनों जो ३ श्रोंस

मिन्दा पीने के पश्चात् वह केवल २४ खाने तक की संख्या को १ मिनट में जोड़ सका, एक पद जिसे वह मिद्रा पीने के पूर्व २ मिनट में कग्रठ कर लेता था, श्रव १२ दिन मद पान करने से ६ मिनट में कग्रठ कर सका। एक श्रीर प्रत्येक्त प्रमाण यह है कि मिद्रा मिस्तिष्क को नाश करती है, कि यह पागलपन का साधारण कारण है॥

4

मनुष्य को विवेक ज्ञान दिया गया है जिस से वह भक्ते श्रोर घुरे में अन्तर कर सकता है। मिद्रा पीने से वह विवेक ज्ञान नाश हो जाता है। प्राय: सब बुरे कर्म जो मनुष्य करता है, श्रोर जिन से बन्दीगृह में वन्द्र होते हैं जैसे लड़ाई दंगा, ख़न, व्यभिचार इत्यादि ये कर्म मिद्रा पीने के प्रभाव से किये जाते हैं, फ़ौजदारी कचहरी के सुचीपत्रों से यह विदित होता है कि वे जिन को भारी दग्रह दिये जाते हैं उन लोगों ने ये श्रत्याचार शराव के नशे में किये थे॥

## मिंदरा पीने से रोग होते हैं।

एक मनुष्य जो प्रति दिन थोड़ा २ मद् पान करता है यह सोचता है कि उसे तो श्रधिक हानि नहीं हो रही है, परन्तु यिद वह श्रपने भीतर कलेजा, गुरदे, फेफड़े, श्रामाशय, श्रोर रक स्नायुश्रों को देख सकता तो यह देखता कि यह श्रवयव धीरे २ विगड़ रहे हैं। स्वाभाविक प्रकार से श्रिर में उन रोग-कृमि को जो उस में प्रवेश करें नाश करने की शक्ति है। मिद्रा इस नाश करनेवाली शिक्त को विगाड़ देता है, श्रोर उस के श्रवयव विगड़ जाते हैं इस लिये शरावी को निमोनिया, शीत, तपेदिक, ज्ञय छाईट डोज़ीज़, हैज़ा, महा मारी श्रोर श्रामाशय, गुदें श्रीर मुंह पर मुख्य कर नेत्रों के पपोटे सूज जाते हैं श्रीर मूत्र में चवा श्राना संग्रहणी शीघ लग जाती है। वरन मिद्रा पान करने से कोई न कोई रोग वड़ी सुगमता से उत्पन्न हो जाते हैं श्रीर जब वह रोगी होता है तो उस के वचने की कम श्राशा है उस की श्रपेका जो संग्रमी है।

मिंदरा पान की हानि केवल को पीता है उस को ही नहीं घरन् उस की सन्तान को भी होती है। ऐसे प्रस्पताल जहां निर्वल मिस्तिष्क वाले वालकों का पोपण होता है यह देखा गया है कि १०० में से ४१ वसे वे हैं जिन के माता पिता शराबी थे !!

## मदिरा पान से श्रहप जीवन होता है।

वीमा वाली कम्पनियों ने सब देशों में यह पाया है कि वे लोग जो शराबी हैं उतनी अवस्था लों नहीं पहुंचते जितनी कि वे जो उस का उपयोग नहीं करते हैं। ये वीमा वाली कम्पनियां कहती हैं कि शराबियों में संयमी की अपेता दूनी वीमारियां होती हैं और शराबी संयमी की अपेता अधिक मरते हैं। जैसे यदि एक सभा १००० शराबियों की है और दूसरी १००० संयमी की तो जब शराबियों में ३ मृत्यु होती हैं तो संयमी में २ मृत्यु होती हैं यह पूरा सचा प्रमाण है जो संसार की सब बड़ी बीमा वाली कम्पनियां बताती हैं। इस से यह बात विदित है कि शराबी अपने जीवन में से ४ वर्ष से ते के १० वर्ष तक कम कर डालता है॥

### क्या मदिरा उपयोगी श्रौषधि है ?

कुछ समय वीता कि डाक्टर लोग रोगी को इस विचार से मिद्रा पिलाते थे कि रोग को लाभदायक होगी, परन्तु वर्त्तमान काल के डाक्टर ध्रित ही थोड़ी मिद्रा का ध्रोषिध की रीति पर उपयोग करते हैं। ध्रव यह विदित हो गया है कि मिद्रा रोग को लाभ तो नहीं करती परन्तु उस के उपरान्त रोग को ध्रोर वढ़ा देती है। सच मुच में मिद्रा केवल कोई २ रोगों में ऊपर से मलने में ही लामकारी है समाचार पत्रों में विस्तार पूर्वक सुचना वा इश्तिहार कोई नई प्रकार की मिद्रा का दिया जाता है कि वह पाचन किया को सहायक है ध्रोर शरीर को उत्तेजना देती है। पेसी सुचना वा इश्तिहार विलक्जल क्रूटे हैं, रोगी को यह नियमानुसार चलना उचित है कि सब नशे की वस्तु से दूर रहे॥

# मिंदरा पान कैसे छूट सकता है।

मुख्य बात तो यह है कि प्रथम इट्ट विचार बांधना चाहिये कि इस दुष्ट ग्रम्यास पर विजयी हूं। यदि मनुष्य स्वर्ग के ईश्वर की सहायता हूं हुना चाहता है, तो वह उसे इस दुष्ट श्रभ्यास को छोड़ने में सहायता देगा श्रोर मिंदरा पीने की चाह को पराजित करेगा॥

यह बात भी प्रगट है कि कोई २ प्रकार के भोजनों से भी मिद्रा पीने की इच्छा होती है। इस लिये वह मनुष्य जो मिद्रा त्यागने चाहता है सदा मांस भीर मसालेवाले श्राहार न खावे। मिद्रा त्यागने के लिये यह भी भावश्यक है कि तम्बाक् का क्या भर भी उपयोग न किया जाय। क्योंकि प्राय: प्रत्येक देश में यह देखा गया है कि तम्बाकू पीने से मिद्रा पीने की भी इच्छा पैदा हुई है। खूब द्याधिकता से ताज़े फल खाष्ट्रो, खूब द्याधिक निर्मल जल पान करो। चाय वा काफ़ी न पीद्यो। प्रति दिन गर्म पानी से स्नान करो, गर्म पानी से निकल कर तुरन्त सम्पूर्ण शरीर पर ठराडा पानी डालो और शीव्रता से शरीर पोंछ डालो। खुलो वायु में जितना हो सके रहो। व्यायाम प्रति दिन करो कि खूब पसीना निकले। घर में कुछ भी मिद्रा न रखो थ्रौर न कलवार की दुंकान पर जाथ्रो। यदि कोई मनुष्य सच मुच मिद्रा पीना छोड़ने चाहता है, उक्त लिखित वातों का ध्यान पूर्वक पालन करने से मिद्रा पान का ध्रम्यास छुट जायगा ॥







इस चित्र में अजीतों और कोट बढ़ जो महिरा हारा होता है, घड़्जों से निहित होता है। इसरे जित पर ध्यान रेने और समता करने से इस जी रोगी एर ध्यान रेने और समता करने से इस जी रोगी हया स्पष्ट रूप से निहित होती है॥

पुष्ट ने. दर् पर इस का वर्णन हे। विषे

यहां स्वयं यामायय महिरा पीने से विगढ़ कर रोगी हो जाता है जो साय के चित्र से विहित है॥ इस चित्र में स्वरण ज्यामायय की भीतरी द्या दिखाई गई है। क्तिही की तहें हैं, गड़े भी पड़े हें ज्यौर मिल गिहै॥

#### धाष्याय १७।

# तम्बाकू का उपयोग।

संसार में बहुत प्रकार के बृत्त होते हैं। उन में से कुछ मनुष्य के भोजन हैं उपयोग में जाते हैं। जोई २ अल्योग के वस्त्र गौर वर्तन बनाने के उपयोग में जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी हैं जिन का कुछ मुख्य उपयोग नहीं है केवल यह कि उन के उपयोग से हानिकारक कृमि और पशु विष के समान नाश हो जाते हैं। इस पिछले प्रकार के बृत्त में तम्बाकू का पेड़ है, न तो विल्ली, कुत्ता, घोड़ा, गाय न और कोई पशु को फुसला सकते हैं कि इस का धुआं सूंघें। जीवधारी में केवल मनुष्य ही इस श्रद्धत अभ्यास में प्रवृत्त हैं॥

तम्मकू एक ऐसा पदार्थ नहीं है कि स्वस्थ्य दशा में रहने के लिये शरीर को आवश्यक हो, क्योंकि यह माना जाता है कि वह लोग जो इस का उपयोग नहीं करते भली स्वस्थ्य दशा में हैं। जब पश्चिम के देशों में पहिले पहल तम्बाकू उपयोग की गई, तो देश अध्यक्तों ने इस को हानिकारक विष माना, और इस के उपयोग को वर्जने के लिये नियम प्रचार किये, ठीक जैसे कि चीन देश में अफ़ीम पीने को वर्जित करने के लिये नियम है। तथैव वर्तमान काल में अध्यक्त इस का उपयोग करते हैं इस लिये इस नियम पर ज़ोर नहीं दिया जाता है अथवा उस नियम। नुसार काई नहीं चलता है।

## तम्बाक् एक विष है।

प्रत्येक १०० भ्रोंस तम्बाक् की सूखी पत्तियों में २ श्रोंस विपम विष 'निकोटीन' का होता है। संख्या से भी श्रधिक मृत्यु दायक विष निकोटीन का होता है। यह इतना तीत्त्या है कि यदि एक बृन्द एक खरगोश की त्वचा पर डालो तो वह तुरन्त मर जायगा, श्रोर इस के दो बृग्द कुत्ते या विल्ली की जीम पर डालने से तत्काल मृत्यु होगी, मनुष्य भी तम्बाक् निगलने द्वारा मर गये हैं। चीन देश में भात्महत्या करने की साधारण रीति यह है कि हुके का पानी पी लेते हैं जिस में निकोटीन है॥ बहुधा जब कोई पहिली बार तम्वाकू पीता है तो उसे उलटी होती है इन प्रमाणों से सिद्ध है कि तम्वाकू एक नाशक विष है॥

तम्बाक् किसी भी प्रकार से उपयोग करो वह शरीर को विष देती हैं
कुछ लोगों का विचार है कि सिगरेट व वीड़ी, चुक्ट और पाइप की अपेता
कम हानिकारक हैं और कोई २ लोगों का यह विचार है कि हुका पीने से
और भी कम हानि शरीर को पहुंचती है। पर तम्बाक् किसी भी प्रकार से
उपयोग की जाय, अति हानिकारक है। जितनी अधिक तम्बाक् पीओगे
उतनी ही अधिक हानि शरीर को होगी। कोई २ तम्बाक् चवा के खाते हैं
और कोई इसे नाक में लगा कर सुंघते भी हैं, अर्थात् (नास लेते हैं) पर यह
भी उतना ही हानिकारक है जितना पीना। बहुत करके वह लोग जो
सिगरेट व हुका पीते हैं और उस का धुआं लेते हैं, अर्थात् वे इस के
धुएं को श्वास द्वारा फेफड़ों में लेते हैं और नाक द्वारा वाहर निकाल
देते हैं, जब इस प्रकार से किया जाता है तो पीने की अपेता अधिक विष
रक्त में प्रवेश करता है॥

. लोग सम्वाक क्यों पीते हैं।

तम्बाकू भी प्रफ़ीम व कोकेन के समान पेसा विष है कि जिस के खपयोग का प्रभ्यास लोगों को पड़ जाता है। पहिले पहल जब यह पीते हैं तो बहुधा तम्बाकू पीने वाला रोगी हो जाता है, दूसरी बार पीने से इतना बुरा नहीं लगता है, थ्रोर फिर कई बार पीने से इस का प्रखन्नता दायक प्रभाव मालूम पड़ता है। थ्रोर जितना थ्राधिक इस का उपयोग करते हैं उतना ही इस को छोड़ना कठिन जगता है। तम्बाकू स्नायु थ्रोर मस्तिष्क को सुन्न कर देता है। जब मनुष्य थका हुथ्रा है थ्रोर खेदित है तो वह तम्बाकू पी कर तुरन्त विथ्राम पाता है थ्रोर उसे भजा लगने जगता है। मुख्य बात तो यह है कि निश्चय वह भजा तो न हुथ्रा परन्तु उस के पीने से मस्तिष्क थ्रोर स्नायु सुन्न पड़ गये थ्रोर इस कारण मालूम नहीं पड़ता, थ्रोर ध्रव उसे थकान, पीड़ा, खेद थ्रोर ध्रसन्तुष्टता ज्ञात नहीं होते, पीड़ा थ्रीर खेद तो जैसे के तैसे हैं पर ज्ञात नहीं होते हैं॥

क्यों लम्पूर्ण तम्बाकू पीने वाले शीव्र नहीं मरते ?

यि ऐसा न होता कि तस्त्राक्त पीते समय कुक विष जल न जाता, तो तस्त्राक्त पीने वाले प्रति शीघ्र मर जाते। परन्तु सम्पूर्ण विष तो जल नहीं जाता है, श्रिधकांश माग (१०० में ३० से १४ माग जों) उस में रह जाता है श्रोर रुधिर में एक तत्व हो जाता है, धीरे २ शरीर को इस



सम्बाकू की शोचनीय दासता।

विष का श्रम्यास हो जाता है ठीक जैसे कि उसे किसी हानिकारक पदार्थ का श्रम्यास पड़ जाता है। उदाहरण के जिये:—रेशम के कारखाने में से जो जोग रेशम के शागे को खोजते हैं उन की उंगिजयां गर्म पानी की इतनी श्रम्यासी हो हाती हैं कि वह उवजते पानी में हाथ डाज सकते हैं। यद्यि शरीर को कुछ हानिकारक वस्तु का श्रम्यास हो जाय, तो इस से यह प्रमाग नहीं होता कि शरीर को कुछ हानि हुई ही नहीं है॥

तम्बाकू पीने से मदिरा पीने की इच्छा उत्पन्न होती है।

प्रत्येक तम्याकू पीने वाले की नाक और गला भीतर से सूजे होते हैं

इस कारण से उमे खांसी अधिक आती है, नाक की परत को जोखिए

होती है, इस कारण से आणोन्द्रिय की शक्ति इतनी तीच्या नहीं रहती है।
जीभ तम्बाकू के घुंप से मुलस जाती हैं, और साधारण भोजन भी स्वाद
रहित हो जाता हैं, यही कारण है कि तम्बाकू के घुएं से मुंह और गला सूखा
में तीखा मसाला पसन्द करते हैं। तम्बाकू के घुएं से मुंह और गला सूखा
रहता है, उस से ऐसी तीच्या प्यास लगती है जो जल से संतुष्ट नहीं हो
सकती, इस तीच्या तृष्णा को केवल एक ही बस्तु नेतुष्ट करती है अर्थात्
किसी प्रकार की मदिरा संतुष्ट करती है यही कारण है कि अति थोड़े तम्बाकू
पीने वाले ऐसे होंगे जो मदिरा का उपयोग नहीं करते हैं॥

### तस्वाकू का मारा हृद्य।

तम्बाकू का सब से धाधिक प्रभाव हृदय पर पड़ता है, एक रोग हैं जिसे 'तम्बाकू मारा हृदय' कहते हैं, धौर जिनने लोग धाधिक तम्बाकू पीते हैं उन्हें यह रोग होता है। इस रोग में रक्ताशय थोड़ी देर लों शीघता पूर्वक धड़कता है, फिर एक वा दो धड़कन पर उहर जाता है तब ध्रति धीरे २ धड़कता है, जब यह रोग रक्ताशय में हो जाता है तो मनुष्य हांफने लगता हैं, तम्बाकू पीने वालों का दम शीघ्र फूलता हैं, यही काग्गा हैं, कि व्यायाम करनेवाको लोग धौर वे जो प्रपने स्नायुश्चों को ब्लवन्त करने का यल करते हैं, कभी तम्बाकू का उपयोग नहीं करते हैं, प्राय: प्रत्येक युवक का जो लिगरेट पीना है, उस का तम्बाक् मारा हृदय होता है। धाड़े वर्ष बीते, धरेर युवकों ने सामुद्रिक सेना शित्तालय में भरती होने को निवेदन पत्र मेजा, जब धमेरिकन ध्रध्यत्तों ने उन की परित्ता की तो उन में से २६८ नाकारे उहराये गये, क्योंकि तम्बाक् पीने से उन के हृदय धौर शरीर की सुख्य हन्द्रयां सदा के लिये विगड़ गई धीं॥

## तम्बाक् शरीर को यथायोग्य वहने नहीं देता है।

शरीर का वहना भोजन पर भवलिनत है, परन्तु भोजन को धामाशय में ख़ूव भली भांति पाचन होना भावश्यक है तव वह शरीर के बढ़ने का खार-पदार्थ हो सकता है। हम तीसरे भध्याय में पढ़ चुके हैं कि भोजन की इस प्रकार की पाचन किया महास्रोत नली (पलीभेगटरी केनाल) में होती है। तम्बाक् महास्रोत को जोखिमदायक है, ध्रोर यूं वह भोजन पाचन किया भली भांति नहीं कर सकती है। फलत: शरीर को पूरा २ सार



तम्बाकू पीने के परिग्णम।

पदार्थ बढ़ने के लिये नहीं मिलता है। केवल यही नहीं होता पर तम्बाक्तू शरीर के बढ़ने वाले श्रङ्कों को सुन्न कर देती है। श्रीर यूं बढ़ने में पाधा , डालने वाली है। यह प्रभाव कुछ ऐसा ही है, जैसा एक बढ़ते पौधे की लड़ के निकट वर्फ़ के दुकड़े रख दिये जांय, इस से जड़ों को शीत लगेगी , श्रीर पौथा बढ़ना रुक्त जायगा, परन्तु यदि दिम के श्रिक्त दुकड़े न डाले जांय तो पौधा जीवित नो रहेगा परन्तु वह बौना रहेगा॥

## तम्बाकु भ्रव्य जीवन करता है।

श्रमेरिका की एक बड़ी वीमा कम्पनी जिस ने साठ वर्ष के समय में एक साख श्रस्सी हज़ार मज़ुष्यों को श्राहक बनाया, श्रीर उन्हों ने यह हात किया कि उन सब लोगों में तम्वाकू पीने वालों की श्रायु उन लोगों की श्रपेता जो तम्बाकू नहीं पीते कम होती थी, उदाहरण के लिये यह बताते हैं कि जब सम्बक्त पीने वाले ४० वर्ष की श्रवस्था में ४ मरते थे तो तम्बाक्त न पीने वालों में से उसी श्रायु के केवल ४ ही मरते थे ॥

डाक्टर वताते हैं कि वहुत से चीर फाड़ के कार्य में तम्वाक् पीने वालों की मृत्यु हो जाती है जब कि वैसी ही चीर फाड़ के कार्य में तम्वाक् न पीने वाले शीव्रता से स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। कुछ वर्ष वीते कि अमेरिका के संयुक्त प्रदेशों के सभा अध्यक्त के गोली लगी और वह थोड़ी देर में ही परलोक सिधारे। जिन डाक्टरों ने उन की चिकित्सा की वे यह कहते हैं कि यदि यह सभा अध्यक्त इतनी तम्बाकू का उपयोग न करता होता तो वह अवश्य आरोग्य हो जाता॥

तम्बाक् से ग्रन्धापन ग्रा जाता है, इस से जीम, हॉठ ग्रौर गले में नास्र हो जाता है।

### तम्वाक् का प्रभाव मानसिक शक्तियों पर।

वह मनुष्य जो शकित है तम्बाकू पीने के पश्चात् अपनी धकावट मूख जाता है। वह जो शोकित है तम्बाकू पी कर अपने दुःख को मूज जाता है, यह वता चुके हैं कि यह इस कारण से है कि तम्बाकू मस्तिष्क भीर जायु को सुन्न कर देती है, यही कारण है कि जड़के जड़िक्यों जो तम्बाकू का उपयोग करते हैं पढ़ने जिखने में आजसी होते हैं, पाठ-शाजाओं, विश्वविद्यालयों में जहां तम्बाकू पीने वाले और न पीने वाले जड़के जड़िक्यों एक ही कत्ता में पढ़ते हैं वहां यह पाया जाता है कि तम्बाकू पीने वालों के नम्बर, न पीनेवालों के नम्बरों से २० प्रति सैकड़ा कम होते हैं। अमेरिका के एक वड़े नगर में दस बड़े २ पाठशालाओं में से जांच की गई। प्रत्येक पाठशाला में से २० जड़के ऐसे चुने गये थे जो तम्बाकू का उपयोग करते थे भीर २० जड़के ऐसे चुने गये जो तम्बाकू का उपयोग नहीं करते थे भीर इस जांच का यह फल हुआ, उन २० जड़कों में से जो तम्बाकू पीते थे प्रत्येक १४ जड़कों को चेतना यन्त्र का कोई न कोई रोग था, जब कि तम्बाकू न पीने वाले २० जड़कों में से केवल एक ही को यह रोगथा।

तम्बाक् पीने वाले प्रत्येक २० खड़कों में से १८ मूर्ख़ थ्रौर भद्दे थे, जब कि हर २० जड़कों में से जो तम्बाक् न पीते थे केवल एक ही मूर्ख थ्रौर भहा था॥

ष्यधिक बुरी वात तो यह है कि तम्वाकू पीने से जड़का सूठा, चोर दुराचारी होता जाता है श्रीर जो जड़का तम्वाकू पीता है, उस को सिगरेट प्राप्त करने के जिये बहुधा सूठ वोजना वा चोरी करनी पड़ती है।

तम्बाक् पीने का प्रभ्यास कैसे कूट सकता है।

वे लोग जो तम्बाक् नहीं पीते उन्हें कभी पीना भी न चाहिये, यह देख कर कि तम्बाक्स से कितनी अधिक हानि होती है। जो लोग दीर्घायु और उपयोगी और सुखदाई जीवन के इच्छुक हैं और तम्बाक्स पीते हैं वे तम्बाक्स पीना छोड़ ने का अति उत्तम उपाय यह नहीं कि धीरे र उस को कम करें वरन् यह कि एक दम छोड़ हैं। इसको करने के लिये दह मानसिक शक्ति और हह विचार की आवश्यकता है। वे उपाय जो इस पुस्तक में मिदरा त्यागने के लिये बताये गये हैं वही तम्बाक्स पीने की इच्छा को रोकने के लिये लामदायक होंगे। दूसरा उत्तम उपाय यह है कि पित दिन खूब अधिक पसीना निकाला जाय क्योंकि इस से शरीर में से तम्बाक्स का विष निकल जाता है।



#### ग्रध्याय १८।

# इरितहारी श्रौषधियां।

लमाचार पत्रों में जो इश्तिहार ऐखे जाते हैं उन में ग्रीपिधयों के सब से प्रधिक इश्तिहार होते हैं। नई छौर प्रद्भुत " छौषधियों " के इश्तिहार प्रति दिन निकलते हैं, इश्तिहारी श्रीषधि बेचने वाले इस वात का पूर्ण २ जाम प्राप्त करते हैं जो उन को ज्ञात हैं, प्रशीत् यह कि सर्व साधारण जोग रोगी पड़ते हैं तो उन का विचार यह होता है कि स्वस्थ्य दशा में होने के लिये केवल २ वा ३ गोली खा लेना प्रथवा दो चार बार ग्रौषिघ पी लेना ही ठीक है। कई सौ वर्ष वीते कि डाक्टर लोग भी ठीक २ रीति सं रोग को न समस्तते थे थ्रौर न उस का कारगा जानते थे। उन का विचार था कि रोग किसी गुप्त दुष्टात्मा के प्रभाव से होते हैं। इस कारण कि वे रोग के कारण को न जानते थे इस जिये उस की उपचार चिकित्सा की रीति भी नहीं समकते थे। उन दिनों में डाक्टर वनने के लिये यह धावश्यक नहीं था कि मनुष्य कालेज में जा कर वर्षों मानुषी श्रंग श्रौर फ़ीज़ीश्रोलोजी इत्यादि सीखा करे। वस इतना ही उचित था कि अपने पिता वा दादा से दो चार ग्रप्त श्रीषधियों का वनाना सीख लेवे। रोगी लोगों का यह विश्वास था कि उन का रोग किसी ग्रप्त कारण से हुझा है सो जितनी ग्रप्त ध्यौर गृह ध्रौषधि उतनी ही लाभदायक भी होगी, इस प्रकार के भूत काल के विचार थे, ग्रौर शोक की वात है पेसे विचार ग्रव भी पशिया के श्रिधकांश निवासियों के हैं॥

यह मूर्खता की वात है की रोगी ऐसी छौषधि मोल ले लेवे जिस के मिश्रित भागों के विषय में वह अझात है। छौर उसे अपने शरीर में प्रह्मण करे जबिक वह अपने शरीर की रचना छौर उस के काय्यों के विषय में विल- कुल अझान हो। जब किसी प्रकार के घार रोग से प्रसित हो तो छौषधालय अवश्य जाओ क्योंकि वहां चतुर डाक्टर है जिस ने शरीर छौर उस के रोगों के विषय में विशेष शिला प्राप्त की है। वह सम्मति देगा कि रोग से चंगा होने के जिये क्या करना उचित है। छंग्रेज़ी में एक कहावत है कि जब कभी कोइ रोग ग्रस्त हो के अपनी आप ही औषधि करना चाहे मूर्ख

रोगी प्रौर मुर्ख डाक्टर भी बनता है। यह कहावत उन के विषय में विशेष कर के सत्य है जो पेटेन्ट श्रौषधियों का उपयोग करते हैं॥

वे लोग जो इश्तिहारी श्रौषिधयां बनाते हैं भली भांति जानते हैं कि किसी न किसी समय कमर श्रौर सिर में पीड़ा होती है श्रधवा खांसी ध्राती है, सो वे प्रत्येक रूप से लोगों को भयभीत करते हैं, श्रौर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि यदि उन को इस २ प्रकार के लक्षण होते हैं तो उन को कोई कठिन रोग हो गया है। लोगों को इस प्रकार भयभीत कर के वे उन को फिर यह बताते हैं कि उन के पास एक ऐसी गृह श्रौषिध है जिस से वह रोग सम्पूर्ण नष्ट हो जायगा॥

वहुत करके इश्तिहारी श्रोषिधयां श्रित सक्ती वस्तुश्रों से बनी हुई होती हैं। श्रोषिध वनानेवाला कदाचित् ४ श्राने की मदिरा मोल जेता है श्रोर उस में जल मिश्रत कर फिर उस में कुछ रंग श्रोर सुगन्धि डाल देता है, वोतल समेत इस श्रोषिध का मूल्य श्राठ श्राना भी नहीं होता परन्तु वह ई रूपये वोतल के भाव से बेची जाती है॥

समाचार पत्रों के सूठे वर्णनों से जो कि इश्तिहारों में छ्पते हैं लोग धोखा खाते हैं वे किसी श्रोषिध की एक बोतल मोल लेते हैं। बहुत सी बड़ी इश्तिहारी श्रोषिधयां मिद्रा, श्रफ़ीम का सत वा को केन के मिश्रण से बनी हुई हैं। यह बात सिद्ध हो चुकी है कि जब कोई इन श्रोषिधयों में से एक को पीना श्रारम्भ करता है तो श्रभ्यास शीध पड़ जाता है सो जितना श्रिष्ठक वह उपयोग करता है उतना ही श्रिष्ठक वह श्रोर उस का इच्छुक होता है। पेटेन्ट श्रीषधि बेचने वाला श्रोर कचा हाक्टर इस बात को भली भांति जानते हैं। वे जानते हैं कि जब रोगी ने एक बोतल मोल ली है तो दूसरी भी श्रवश्य लेगा, सो फन्दे में फांसने के लिये वे पहली बोतल सेत मेत, मुफ़्त दे देते हैं, सो सूठी सूचनाश्रों द्वारा जो समाचार पत्रों में छ्पती हैं धोखा मत खाश्रो। श्रोर उन लोगों के सर्टिफिकेट एड़ कर जो इन विहापन श्रोषधि द्वारा चंगे हुए हैं पूर्ण विश्वास न करो, जो बताते हैं कि वे चंगे हो गये हैं॥

कोई २ कहेंगे कि निस्तन्देह वे समाचार पत्र के विद्यापन की श्रोपिध द्वारा चंगे हुए हैं। तो यदि यह कुछ भी श्रोपिध न लेता तो कुछ समय के पश्चात् चंगा हो जाता। यूरोप श्रोर श्रमेरिका में जो जांच श्रोर परीचा कुछ वर्ष वीते हुई थी, उस से यह सिद्ध हुश्रा कि वहत से लोग श्रोर वालक पेटेन्ट श्रौषि के विष द्वारा काल-प्रास हुए। वे लोग जो पेटेन्ट श्रौपिष का उपयोग करते हैं उस मनुष्य के समान हैं जो श्रेषेरे में श्रौपधालय में जाकर ताक्र में से पहली वोतल जो पाता है उठाता है श्रौर उसे पीने जंगता है। प्रत्येक पेसे मनुष्य को श्रित मूर्ख कहेंगे क्योंकि वह जोखिम का काम करता है, तो भी प्रत्येक विद्वापन की प्रत्येक पेटेन्ट श्रौपिध उपयोग करने वाला वार २ जोखिम का काम करता है।



# स्वास्थ्य दायक शक्ति का सोता।

भारत वर्ष में आज १० लाख रोगी हैं, इन १० लाख रोगियों में से प्रत्येक आरोग्य होने का इच्छुक है, तो रोगियों का निरोग होने का प्रश्न ध्रत्यन्त ही मुख्य है ॥

रोगों को चंगा करनेके पूर्व रोग के कारण को पूर करना चाहिये।

पहिले श्राच्याय में कहा गया है कि बहुत से रोग कृमि के शरीर में प्रवेश करने द्वारा होते हैं। परन्तु कोई कारण क्यों न हो द वा ६ प्रत्येक १० रोगों में से ऐसे हैं कि जिन से वच सकते हैं। क्योंकि यह स्वारूथ के नियमों को तोड़ने के कारण से होते हैं। इस कारण वीमारी में प्रथम कार्य जो करना इचित है यह है कि इन कारणों को दूर करें।

#### स्वभाविक चेतनाएं।

यिह हाथ में एक कांटा चुम जाय और एक जाय और दृश्य सूज जाय, जाल पड़ जाय और पीड़ित हो तो कोई भी इस वात का विश्वास न करेगा कि कांटा निकालमे के पूर्व हाथ अच्छा हो जायगा। तौ भी एक मनुष्य जिस के भामाशय में पीड़ा है और जिस को खट्टी डकारें भाती है, धर्यात् खट्टा रस मुंह में प्राता है, श्रौर जिस का कारण यह होता है कि उस ने श्रपना भोजन शोघ्र विना श्रच्छी रीति से चवाये खाया था, ऐसा रोगी यह विचार करता है, कि दो वा तीन वार श्रोषधिपान करने से उस की श्रामाशय की पीड़ा भली हो जायगी उसे यह समस लेना चाहिसे कि विना धामाशय की पीड़ा का कारण हटाये उस का स्वस्थ्य होना ऐसा ग्रसम्भव है जैसे कि उस के हाथ की सूजन और पीड़ा का मिट जाना असम्भव है विना कांटे को निकाले। यदि कांटा पहिले निकाल लिया जाय हाथ आप ही से शीव्र अन्त्रा हो जायगा, और किसी श्रीषधि की श्रावश्यकता न होगी वैसे ही जिस को श्रामाशय की पीड़ा हो, यदि वह चांवल को श्रव्ही रीति से गला कर एकावे फिर धीरे २ एक २ कोर को भली मांति चवा कर ं खावे तो इस का ग्रामाशय स्वयं श्रच्छा हो जायगा भौर उसे एक वार भी भौषधि पीने की ग्रावश्यकता न होगी।

जो आदि नियम हम ने हाथ की पोड़ा के विषय में वताया वही सव रोगों में लागू है। प्रथम रोग के कारण को दूर करो तब शेप स्वास्थ्य का कार्य रक्त ख्वं ही करने लगेगा, प्रत्येक दशा में जब कभी सुजन, हबर धौर पीडा होती है तो मानो यह पेसा है कि शरीर तुम को यह कहने का यल करता है कि कुछ गड़वड़ हो गई है और तुम को उचित है कि उस का कारण खोज कर उस को शरीर ये निकाल हो। जब कभी किसी को जबर ष्पावे तो ज्वर भला है श्रोर उपयोगी है क्योंकि ज्वर के द्वारा शरीर उस विपैते पदार्थ को जिस से व्वर पैदा होता है, जला डालने का यस करता है। कमी २ जन सड़ा हुन्रा चा सख़त भोजन खाने से ग्रामाशय में पीड़ा षा दस्त श्राने जगते हैं। तो यह पीड़ा वा दस्त वड़ी सुगमता से श्राफ़ीम धार अफ़ीम के बत को एक बार पीने से अच्छा हो जा सकता है। पर यह करना मूर्वता है, क्योंकि प्रांतें तुम को इस कारण से पीड़ा देती हैं कि तुम को ज्ञान होजाय कि आंतों में कुछ गड़वड़ है और तुम को यह छचित है कि शान्त होकर लेटे रही और कुछ न खाओ। दस्त प्राना र्थातों का यह प्रयत्न करना है कि जो अपध्य भोजन उन में पहुंचा है उसे निकाल वाहर करे। अफ़ीम खाने से (समाचार पन्नों में जितनी औषधि दस्त यन्द करने वा पीड़ा शान्त करने की विज्ञापनों द्वारा छपती हैं उन लव में स्प्रफीम होती हैं) तन्तुएं सुन्न हो जाते हैं इस फारण पीड़ा फिर ज्ञात नहीं होती है। छौर जब तन्तुएं सुन्न हो जाते हैं तो दस्त भी वन्द हो जाते हैं तद् पश्चात् तुम अपने सर्व साधारण काम में फंस जाते हो श्रौर जो मन में श्राता है खा लेते हो। परन्तु इस सम्पूर्ण समय श्रांतों को प्रधिक हानि हो जाती है, प्यौर विप रक्त में उस अपथ्य मोजन से जो आंतों में है प्रवेश करते रहते हैं। और ज्यूंही तुम अफ़ीम वाली श्रीपधि छाना वन्द कर दोगे, ता तुम को फिर ज्ञात होगा कि तुम्हारा रोग इस समय इतना ध्रसाध्य हो गया है कि अव तुम को अवश्य पलंग पर पढ़े रहना होगा और सप्ताहों लों रोग की चिकित्सा करनी पड़ेगी। और वहुत सी दशाश्रों में रोग इतना श्रसाध्य हो जाता है कि मृत्यु होती है॥

# खिष्ट शक्ति ही से स्वास्थ्य शक्ति है।

शरीर की स्वमाविक प्रकृति है कि स्वयम् वंगा कर लेवे, कभी २ श्रकसात् हमारे हाथ का चमड़ा कर वा छिल जाता है, यदि घाव गहरा न हो और यदि उस में रोग कृमि ने प्रवेश न किया हो तो श्रहण समय में नगर, अविश्वतिकथय दायक शक्ति का सोता।

घाँव मर जायगा यदि कोई छोपिंछ भी उपयोग न की जाय। यदि वाजू की हड़ी ट्रट जाय छोर यदि वाजू को इस प्रकार से सीधा रखें कि ट्रटी हड़ी के दोना छोर पूर्णतः एक दूसरे से संगम हों छोर पट्टी वांध दी जाय तो प्रायः तीन सप्ताह में ट्रटी हुई हड़ी विलक्षल जुड़ जायगी। ट्रटी हड़ी स्वयं विना कुछ छोषिंछ पिये वा मले छाच्छी हो जातों हैं। क्या इस दे यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं है कि हमारे शरीर में चंगा होने की शक्ति उपस्थित है। सातव प्रध्याय में यह वर्णन किया गयाथा कि रक्त होते येगा होते छोर मरमत होते हैं। रक्त ही द्वारा प्राण् वायु श्रीर पचा हुणा भोजन शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंचाया जाता है छोर इसंग पने भोजन छोर प्राण्-वायु से ट्रटे फूटे छंगों को ठीक करने का पदार्थ प्राप्त होता है। शरीर का जीवन मूल रक्त ही है। ये जीवन जो रक्त में होता है एस बड़े जीवन दाता परमेश्वर की छोर से छाता है। क्योंकि उसी ने सकल स्रष्टि को रचा छोर सव को जीवन छोर श्वास दिया है।

दाऊद ने जो कि एक महान राजा था यह कहा है कि "हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह छौर उस के किसी उपकार को न विसारना, वही हैं जो तेरे सारे घ्रधर्म को समा करता है छौर तेरे सब रोगों को चंगा करता है"। प्रथम विचार करने में यह प्रति ही प्रद्भुत लगता है कि ईश्वर जो सकल वस्तुश्रों का स्वजनहार है छौर जिस के घ्राधीन सकल पदार्थ हैं वही हमारे रोगों को चंगा करता है, तो भी यह थथांचित बात है कि वह यह करे क्योंकि वह ही महान कारीगर है जिस ने हमारे इन शरीरों को स्वजा छौर वह ही हमारे शरीर की प्रत्येक घ्रावश्यकता को सम्पूर्ण रीति से जानता है। उसी को यह भी ज्ञात है कि हमारे शरीर का जब कोई भाग विगड़ जाय तो कैसे ठीक हो सकता है। यदि तुम पूछों कि ईश्वर पेसा क्यूं करता है तो यह उत्तर है कि वह इस रीति से हमारी रक्षा इस जिये करता है कि घ्रपने प्रेम को हम पर प्रगट करे।

शारीरिक रोगों को छंगा करने से ईश्वर चाहता है कि हम प्राप्ते मन के रोगों की स्वास्थ्य के लिये उसी पर प्रावलम्बित होवें, प्रार्थात उस की यह इच्छा है कि हम उसी पर प्राधार रक्खें कि हमारे पापों को समा करे। संसार भर में कोई मनुष्य पेला नहीं है जिस के शरीर में कोई रोग वा पीड़ा न हुई हो और न कोई मनुष्य पवित्र है। हम प्रति दिन वरन् प्रत्येक घड़ाटे ईश्वर पर प्राप्ते जीवन और स्वास्थ्य से सुरक्षिक्य क्रार्था करते है और इसी प्रकार से हम भ्रपने भ्रात्मिक जीवन भ्रौर स्वास्थ्य के जिये उसी पर भ्राधार करते हैं॥

विषय प्रमु हेश संसार में मनुष्यों के मध्य में थे एक वार उन के पास एक अर्थाङ्गी को लाये, उस रोगी में विश्वास था, यह देख प्रभु ने उस से कहा "है मनुष्य तेरे पाप समा हुए" प्रभु ने यह प्रमाय देने के कारया कि प्रभु में पाप समा करने की शक्ति है। उन्हों ने उस अर्व्धाङ्गी से कहा "उठ अपनी खाट उठा ले और अपने घर चला जा"। उपृंही यह बचन कहे गये थे तुरन्त ही अर्द्धाङ्गी मनुष्य चंगा और स्वस्थ्य हो गया वह अपने पैरों पर खड़ा हो कर चल दिया, यह इस से सिद्ध होता है कि ईश्वर हमारी निर्वजताओं को जानता है चाहे ये निर्वजताएं शारीरिक हों चाहे आतिमक हों॥



#### श्रध्याय २०।

# चिकित्साएं जिन का सेवन लाभदायक है।

पिछले पर्व में जो २ वातें सिद्ध हुई हैं उन पर घ्यान पूर्वक विचार करने से यह दृश्य होता है कि मनुष्य में श्रपने को चंगा करने की शिक्त गहीं है। यद्यपि यह सच है तिस पर भी वहुत छुळ वह कर सकता है जिस से चंगा होने की विधि को या तो सहायता मिलेगी वा वाधा होगी छोर इस पुस्तक का मुख्य धाशय यह है कि वहुत सी ऐसी विधियां बतावें जिस से चंगा करने की विधि को लाभ पहुंचे॥

### स्वाभाविक चिकित्साएं।

इस प्रध्याय में वे चिकित्साएं वताई जायेंगी जो कि प्रत्यन्त ही उपयोगी हैं थ्रौर सच पूछो तो प्रायः प्रत्येक रोग में उन का उपचार लाभकारी होता है। वे खाभाविक चिकित्साएं कहलाती हैं क्योंकि उन में विपैली ध्रौषधें मिश्रित नहीं है, परन्तु वे वस्तुएं जिन से शरीर को स्वाभाविक रीति से वल ध्रौर स्वास्थ्य प्राप्त होता है। कोई २ तो उन में से ध्रित साधारण हैं ध्रौर ध्रित सख्ती भी हैं, परन्तु ध्रित लाभ दायक हैं॥

# सुर्य्य की ज्योति।

सूर्य की ज्योति का स्वास्थ्य के साथ जो गृह सम्बन्ध है इस प्रकार से प्रगट होता है कि जब पौधे छोर पशु सूर्य्य की ज्योति से गुप्त रहते हैं तो उन की कैसी दशा हो जाती है। यदि एक पौधे को सूर्य ज्योति के प्रकाश वाले स्थान से उठा कर श्रंधेरे स्थान पर रख हो तो वह शीध्र पौजा श्रीर रोगी हो जायगा। पशु भी श्रम्धेरे स्थान में रहने से निर्वल श्रीर रोगी हो जायगा। पशु भी श्रम्धेरे स्थान में रहने से निर्वल श्रीर रोगी हो जाते हैं।

सूर्य्य की ज्योति द्वारा हमारे शरीर विजय होते हैं। जैसे पौधे सूर्य्य ज्योति से हुए पुए होते हैं। सूर्य्य की ज्योति श्रव्य समय में रोग क्रिम को जाश कर हेती है। शरीर के वे भाग जहां पर सूर्य की ज्योति खूव जगती है, भौर खुले रहते हैं उन में त्वचा के रोग फोड़ा फुंसी इत्यादि कम होते हैं। श्रस्पतालों में यह वात वार २ सिद्ध हुई है कि वे रोगी को घरागढ़े में

श्रोर ऐसे कमरे में हैं जिसका सामना सूर्य ज्योति की श्रोर है जन की अपेता जो कम ज्योति वाले, कमरों में हैं शीव्र चंगे हो जाते हैं। तऐदिक्र के रोग में सूर्य की ज्योति मुख्य श्रोर श्रात ही उपयोगी चिकित्सा बताई, जाती है जिस की ऐसे रोगी को श्रायन्त ही श्रावश्यकता है। चाहे किसी प्रकार का रोग हो, रोगी को पूर्ण प्रकाशित कमरे में रहना श्रवश्य है श्रीर भी भली वात यह होगी कि एक जा फ़र्शद्र प्राड़ में विलक्षल वाहर रहे हा बाहर किसी छाया में रहे। सूर्य संसार में ज्योति, गर्मी श्रीर उत्साह का मृत है। यह जीवन दायक है। यह करना उचित है कि घर का प्रत्येक कमरा प्रकाशित होवे। वे जोग जो कम प्रकाशित स्थानों में चास करते हैं वहुधा रोग शस्त हो जाते हैं॥

# निर्मल वायु।

यदि किसी को वायु मिलना वन्द हो जाय तो वह केवस कुछ त्रण में मृत्यु भत्त्य होगा। श्रिप्त को यदि वायु न मिले तो वह नहीं जलेगी, हमारे शरीर में यथायोग्य गर्मी श्रोर उत्साह स्वास्थ्य दशा में होने के लिये नहीं हो सकेगा यदि हम निर्मल वायु में श्वास न लें। निरोग की श्रपेत्ता रोगी को निर्मल वायु की श्रिष्ठक श्रावश्यकता है। इस पुस्तक के है पर्व में जगातार निर्मल वायु के संचार के विषय में जोर दिया गया है॥

### पानी।

संसार में पानी एक भ्रति साधारण वस्तु है, श्रौर यह सब से सस्ती भी है, न कोई पौधा न कोई पशु जल विना जी सकता है। हमारे शरीर के वज़न में दो तिहाई भाग पानी का है॥

यदि प्रति दिन किसी मनुष्य को यथोचित पानी भोजन थ्रौर पीने को न मिले, तो उस की शिक शीघ ही कम हो जायगी, प्रधौर ६ अध्याय में यह बताया गया है कि अधिक पानी पीना अञ्जा और अवश्य है क्योंकि यह त्वचा थ्रौर गुदों की सहायता करता है कि शरीर से विष निकाकों जो जगातार शरीर के प्रत्येक भाग में उत्पन्न होते जाते है। पानी पीने से शरीर भोतर से स्वच्छ होता है, ठीक जैसे स्नान द्वारा शरीर ऊपर से स्वच्छ होता है।

जल प्रायः प्रत्येक रोग में को मनुष्य को होता है एक उपयोगी चिकित्सा है। इस के पूर्व कि कोई ग्रोषिध वनी थी जल ग्रीषिध की रीति पर उपयोग किया जाता था, ग्रीर यह चिकित्सा ग्रीर किसी जानकार ग्रोषिध की श्रिपेत्ता श्रिधिक उपयोगी श्रीर लाभदायक थी। एक पूर्ण यनुष्य को हाई सेर से साढ़े तीन सेर लों पानी प्रति दिन पीना चाहिये, हमेशा पानी पीने के पूर्व उवाला जावे। पीने का पानी श्रित ठगुडा होवे, वर्फ़ का पानी मत पीश्रो, सब रोगियों को वहुत पानी पीना चाहिये। श्रीर वे रोगी जिन को उवर श्राता हो, उन्हें उचित हैं कि श्रिधिक ठगुडा पानी पीवें, जब श्रामाशय में पीड़ा हो श्रीर खट्टा रस थूक में निकलता हो, तो गर्म पानी पीने से पीड़ा जाती रहेगी। प्रत्येक नन्हें बच्चे को थांड़ा मा गर्म पानी (जो उवला हुआ हो) दिन में कई बेर दो। कभी २ नन्हा वच्चा रोता है तो घह पानी के लिये रोता है खाने के लिये नहीं रोता॥

## पानी को रोगों से चंगा होने के लिये केसे उपयोग करें।

रक्त ही है जो चंगा करता है। यह श्रध्याय ७ श्रौर १२ में सिद्ध हो चुका है। रक्त शरीर की गर्म रखता है, रोग कृमि को नाश करता है बिगड़े वा चोट जगे भागों को स्वस्थ्य करता है। इस दशा पर शरीर के किसी रोगी भाग को चंगा करने का आशय यह है कि शरीर के उस भाग में रुधिर-े भिसरण का काम ठीक रीति से होवे। गर्म प्रथवा ठग्रहे पानी से शरीर के किसी भी भाग में रुधराभिसरण का कार्य्य यथोचित हो सकता है। शरीर के किसी भी श्रंग में ठगुड़े व गर्म पानी से सेकने से रक्त में श्रित गति ह्या जायगी। गर्म सेकन जां दो मिनिट लों होना श्रवश्य है, उस भाग में जहां कि सेवन किया जाता है, वहां की नसों को ढीला कर देता है ज्यों ही वे तीले पड़ें शरीर के अन्य भागों से रक्त दौरान करने लगता है भौर इन नसों को रक्त से पूर्ण कर देता है। यदि श्रव ठगडे पानी का सेकन १० से २० सेकगड लों करों तो यह ढीली नस संकुचित हो जाती हैं श्रौर ज्यूंही संकुचित हुई रक शरीर के दूसरे भागों की नसों में दौरान करने जगता है इस प्रकार के गर्म थीर ठगडे मेकन के सेवन करने से संकुचित धौर ढीजी होने की विधि होती है धौर इस द्वारा रोगी भाग में रक्त संचार यथायोग्य होता है॥

#### सेकना।

सेकना, पानी की चिकित्सा, जो रोगो में की जाती है एक अति छप-योगी सेवन है। सेकन के लिये उत्तम कपड़ा मोटी फ़लालेन के टुकड़े हैं। एक इक्हरे फ़लालेन के कम्बल से दो जाड़ी सेकन के टुकड़े निकल सकते हैं। फ़लालेन के स्थान पर कोई अनी वस्त्र का उपयोग हो सकता है। सेकन Hindi—7. के कपड़ सब दशाओं में उपयोंग होने के िये तीन फ़िट जम्बे और प्राय :

सेकने के लिये श्राधी बालटी उबलते पानी की श्रावश्यकता है। एक टीन की बालटी या लोहे की चादर की बालटी इस के लिये ठीक होगी। क्योंकि श्राग पर रख के या कोयले की श्रम्मीठी वा स्टोव पर इस को

इच्छानुसार गर्म कर सकते हैं। उत्तम लाभदायक परिणाम के लिये ३ सेकने के कपड़े जो परन्त यदि ३ न हों तो र ही वस है। एक कपड़े को क्षे कर मेज वा पलंग पर फैलाश्रो। और दूसरे कपड़ों में से एक को लो श्रीर तीम लपेटन में तह करी इस तह किये हुए कपड़े के दोनों छोर पकड़ो श्रीर उबलते पानी में डवा हो। जब यह गर्म पानी में खब भीग जाय तो उसे खब निचोड़ो. यह ऐसे करो कि दोनों कोरों को उलटी भोर से शोवता पूर्वक मोडो धौर वालटी के ऊपर खींची, तब दोनों छोरों को फिर मोड़ो श्रौर पूर्व की नाई खींचो इस प्रकार से कपड़े का वानी निकल जायगा धौर तम्हारे हाथ भी न जलेंगे। इस कपड़े को तह किये ष्टप कपड़े में लपेट कर रोगी भ्रवयव पर सेवन करो। पहिली वार लगाने के लिये दृहरा जपेटन फ़लालेन का



डचित रीति सेकने के कपड़े को निचोड़ने की यह है।

गर्म गीले कपड़े और त्वचा के मध्य में होनी चाहिये किर जब इस से सेकन सेपन का अभ्यास हो जाता है तब एकहरी ही ठीक हीगी, सावधानी करो कि त्वचा न जल जाय जितना छाधिक पानी कपड़े में होगो उतना ही छाधिक गर्म लगेगा॥

शेड़ वा मेरूद्यह में सेकन सेवन के लिये सेकन का कपड़ा प्राय: ई वा द इंच चौड़ा श्रीर इतना लम्बा हो कि पूरी रीड़ लों पहुंच सके। क्वाती

ष्पामाशय, कलेजा वा श्रांतों के लिये छोटा व चौडा लपेटो। यदि सेंकन प्रधिक गर्म हो तो एक सेकग्ड के जिये उसे उठाश्रो इतनी देर जो कि तौलिया से शरीर की सतह को पोछो और तब सेकन सेवन तरन्त अच्छी रीति से करो। सेकन को तब लो रहने दो जब लों अञ्जा लगता है। तब उसे फिर करो, सुखे कपड़े की तह को खोलो थ्रौर उसे रोगी स्थान पर रहने दो पर गीली फ़लालेन फिर गर्म पानी में हाल कर पहिले के समान निचोडो ध्यौर फिर वैसे ही सेवन करो॥

साधारण रीति से प्रत्येक ३ व ४ मिनिट में सेकन का कपड़ा वहताना चाहिये श्रौर यह सेकन सेवन १५ मिनिट से २० मिनिट लों होना चाहिये। परन्त जव पीड़ा मिटाने के लिये सेवन किया जाता है तो श्रावश्यक होता है कि ३० मिनिट से ले के ६० मिनट लों सेवन किया जाय। पर सब दशाओं में सेकन धाति गर्म होना चाहिये।



पीठ की सेकन सेवन।

सेकन ही से प्राय: सब प्रकार की पीड़ा भ्रच्छी हो जायगी श्रौर **इ**स के उपयोग में कुछ भय नहीं है। यह माजिश के तेज धोर मरहमों की श्रपेता श्राति गणकारी है। जब २ सेकन सेवन की जाती है, तो उन का प्रभाव इस रीति से श्रीर भी तीच्या हो सकता है कि हर सेकन के परचात् कुछ थोड़ी सी ठंडक पहुंचाई जाय, विधि यह है। किसी पतले कपड़े जैसे समाल वा तौलिया की दो तह कर के उसे उग्हे पानी में भिगो कर निचांडो तव उसे सेके हुए अवयव पर लगाओ, इस को लगा कर शीव २ उठा लो और प्रत्येक वार अंग को सुखा लो, फिर तुरन्त ही सेकन लगाना उचित है 🛚

प्रत्येक बार सेकन के पश्चात् श्रवयव पर फुळ सेकगड के लिये ठगुडक श्रवश्य पहुंचाश्रो तब तौलिया से पोंछ कर सुखा लो॥

उन भ्राध्यायों में जहां भिन्न २ रोगों की चिकित्सा का वर्णन किया है, उन रोगों का भी वर्णन होगा जिन में सेकन, गर्भ पानी में पेर डालना, गर्भ पानी में बैठना श्रोर पिचकारी लेने से लाम होता है॥

पैर गर्म पानो में डालना।

पैर गर्म पानी में डाजने के जिये पक बड़ी जकड़ी की बाजटी, टब, चिजमची डपयोग हो सकती है, पैर गर्म पानी में रखने के समय पानी टखनों से कुछ ऊपर होना

चाहिये थ्रौर १०५ डिग्री की गर्मी प्रारम्भ में धावश्यक है। पैर में गर्मी शीघ्र झात होती है। पानी में पर डालते ही वालटी में इतना थ्रौर गर्म पानी थोड़ा २ कर के डालना चाहिये कि डज्याता इतनी

वढ़े कि पैर सहन कर सकें, इस प्रकार गर्भ पानी
में ४ मिनिट से १० मिनिट लों रहना चाहिये, पैरों को
गर्भ पानी में रखते समय एक ढग्डे पानी

का भीगा कपड़ा निचोड़ कर रोगी के माथे पर रक्खों श्रीर इसे समय २ पर बदलों। ह इस ठराडे कपड़े से सिर की पीड़ा श्रीर सिर का घूमना वन्द रहता है॥

पैरों का गर्म जल में रखना

१४ वा २० मिनट लों यदि पांश्रों को गर्म पानी में रक्खा जाय तो इस से ख़ूब पसीना थ्राता है। यदि पसीना लाना ध्रावश्यक हो तो रोगी को कम्बल उढ़ा देना चाहिये, धौर जब लों उस के पैर गर्म पानी में रहें, तो उस को उच्चा जल या नीबू का पानी पिलाना चाहिये। रोगी के सिर को ठगड़ा रखो, तब उमे पलंग पर लिटा कर ख़ूब उढ़ा दो धौर ख़ूब पसीना ध्राने दो॥

गर्म पानी में पैर रखने से सिर की पीड़ा भली भांति जाती रहती है ज्वर के घारम्भ में भी घ्रति लाभदायक है, जननेन्द्रिय के घारयों की स्जन व पेड़ की स्जन, ठगड घौर शीत लगना, पर की पीड़ा खिलयां पड़ जाने के लिये घ्रति उपयोगी है। घौर इस से पसीना भली भांति निकलता है॥

यदि एक या दो छोटे चमचे पीसी हुई राई को उप्ण जल में डाल देवें

तो उस जल का प्रभाव तीच्या हो जायगा । ज्वर में और जब रोगी श्रति निर्वेल हो गर्भ जल में पैर रोगी कों लिटा कर देना चाहिये॥

### जल-वैठक।

इस स्नान के लिये साधारण टब उपयोग हो सकता है। इस स्नान के लिये उष्णता जल की १०४ से ११४ मि. डिग्री लों होनी चाहिये। यह इस प्रकार के वैठक की जामदायक रीति है और साधारण रीति से इस में ४ से १४ मिनिट जगते हैं॥

जब जल वैठक की जावे तो पैरों को पृथक उच्चा जल के एक छोटे टब में रखना चाहिये। रोगी के ऊपर के बंग को कम्वल अथवा किसी और कपड़े में बचा रखना चाहिये धौर माथे पर ठगुड़े पानी का कपड़ा भिगो

> कर जगा रखना चाहिये॥ गर्भाशय, फेलकोष, योनि और मुत्राशय की सुजन से जो पेड़ म पीड़ा होती है उस के जिये भी ऐसी जल वैठेक श्रति उपयोगी होती है। रज-स्नाव वा उस से प्रथम जो पीड़ा होती है वह भी इसके सेवन से मिट जाती है, जब रज-स्नाब में देर होती है, तो

> > उस के लिये भी इस का सेवन प्रति दिन दो वा तीन वेर करना उपकारी है। कुरुहे की पीड़ा भी इस से मिट जाती है ॥

ष्ट्रष्ण जल में बैठनः

डब्गु-जल-वैठक के पश्चात जो २ श्रवयव उष्ण जल में इवे रहे थे, उन को ठगडी गीली तैलिया से मल कर

स्वे तौलिया से पोझ कर खूब सुखा लेना चाहिये॥ ठगडे जल को दस्ताने से रगड के मलना।

ठगुडे जल से रगड़ कर मलने के लिये एक वालटी वा वर्तन ठगुडे पानी का आवश्यक है। और रगड़ने का दस्ताने का कपड़ा वा तो मोटी खदड़ी तैलिया का वा अलपाका का दनना चाहिये, इस द्स्ताने को हाथ में पहिन कर पानी में डुवोश्रो श्रीर दूसरे हाथ से रोगी का हाथ थांमे रहो, किर दस्ताने को निवोड़ डालो, फिर शीवता से रोगी के कन्धे से ऊंगली लो हाथ फेरो छौर फिर वैसे ही करो। तव फिर जोर २ में जल्दी २ रगडना श्रारम्भ करो जैसा कि रोगी को अनुकूल हो। इस को दो तीन वेर करो.

तव मोटी तैलिया से शोवता पूर्वक मल कर सुखा डालो तव ट्रूबरे हाथ को पेला ही करो, फिर काती, उदर, टांगों को क्योर पीठ को इसी प्रकार के करो, इस को करने में १२ से १४ मिनिट से श्रिधक न लगने पाने। इस सेवन का प्रभाव ज़ोर से मलने पर श्रवलम्वित है, पर यदि श्रांतों में पथरी पड़ी हो या मोतीकरा ज्वर हो तो उदर को न मलना।

वहुया ठगडी मालिश भति लामकारी होती है जब उच्ण सेकन से सेवन की जाय ॥

प्रति दिन में एक दो वा तीन वार गर्म जक से सेकन सेवन कर ठगढी मालिश रोगियों को नवीन जीवन दायक हो जाती है।

त्वचा के रोगो में फोड़े फुँसी जब शरीर पर निकलें तथ किसी प्रकार का मलना उचित नहीं है।

वे जो ठएडे जल का सहन नहीं कर सकते श्रीर निर्वत श्रीर वृद्धों के लिये सहन योग्य उम्माता का अर्थात द० डिग्री की उम्माता का जल उपयोग करना चाहिये श्रीर धीरे २ प्रति दिन श्रीर ठएडा करते जाशो॥

### योनी की पिचकारी

टीन अथवा नालीदार जरते से ढका हुआ लोहा को गोलाई में ४ इंच हो और प्रायः १० वा ११ इंच ऊंचा हो और ऐन्दी में एक ज़ोटा छिद्ध हो जिस में एक टोंटी लग सकती है लेकर वनाओं इस टोंटी में चार वा अधिक फ़िट की रवर की नली कगाओं और रवर की नली के छोर पर एक कांच की वा रवरकी नली लगाओं ॥ (देखों चित्र)

रोगी को स्नान टव में चित लिटा-प्रो, वा एक (योनी की पिचकारी का वर्तन) कूल्हे क नीचे रक्खों, नली कांच वा रवर की होनी प्रावश्यक है और इसमें चार पांच दिद्र हों थों। यह ६ इंच लम्बी हो, इस नली को योनी में घुसा दो थोर लदा नीचे और पीछे की श्रोर पोनी के नीचे के भाग श्रोर रखो। जिस में रानी रखते हैं ३ फ़िट कूल्हें से ऊंचा होना चाहिये॥

विचकः र्श

साधारण स्वच्छता के काम निमित्त पानी गर्म हो श्रर्थात् १०० F. हिश्री की उष्णता हो॥

पेड़ की पीड़ा को मिटाने के लिये पानी की उच्णता ११० F. से ११५ डिग्री लों होनी ष्रावश्यक है श्रीर परिमाण में कम से कम ३, ४ सेर होना चाहिये॥

रज-स्राव को स्थापित करने के लिये कई सेर पानी १०३ F. डिप्री की उष्णाता का उपयोग करो। श्रीर इस सेवन को दो वा तीन वार दिन में करो॥

ठगुडे ध्यौर उप्ण जल में वारी २ से डुवकी देना।

हाथ वा पैर के किसी रोग के जिये जैसे खुली चोट वा फोड़ा हो सब से उत्तम विकित्सा यह है कि उस को बारी २ से उच्चा छोर ठयड़ा सेकन दिया जावे। एक बालटी में खूब उच्चा जल लो वा दूसरी वालटी में शीत जल। रोगी अवयव को हाथ हो या पांव एक लगा भर के लिये पहिले गर्म जल में डालो और तब निकाल कर एक वा दो सेकगड़ के लिये शीत जल में डालो इसी विश्वी से आधे घगटे लों सेवन करो यह चिकित्सा यदि आधे २ घगटे लों दिन में तीन बार की जाय तो रोग के घाष वा खुली चोट को चंगा करने में अद्भुत प्रभाव प्रगट करेगा। इस का प्रभाव बढ़ जायगा यदि उच्चा जल के २०० भागों में एक भाग लाइसोल मिला लिया जाय॥

मोच और खरोच के निये नाइसोन रहित यही चिकित्सा सेवन से बहा नाभ होता है॥

## ''श्रनीमा" या पिचकारी।

श्रानीमा वा पिचकारी कोठा साफ़ करने के लिये उपयोग करते हैं, एक योनी की पिचकारी का बर्तन जेसा कि योनि स्वच्छ करने के विषय में बता चुके हैं श्रोर इस के साथ श्रानीमा का नल होना चाहिये यदि यह कांच की हो तो भला है। छोटे बच्चों के लिये नाली छोटी होनी चाहिये। पनीमा के लिये जो जले का उपयोग किया जावे खूब उबला हुशा हो। सब से इसम विधि चित वा करवट पर लेटे रहने की है॥

युवक के लिये साधारण स्वच्छता के निमित्त श्रनीमा दो वा तीन सेर होना चाहिये जो १०० F. डिप्री उष्णता का हो। जल को एनीमा के बर्तन में डाल दो श्रीर तब उस वर्तन को चारपाई से ३ फुट ऊंचा लटका दो। रवर की नली को चुटकी में द्याये रक्खों कि पानी इस से वह न सके कांच की नली के सिरे में थोड़ी सी वैसलीन वा स्वच्छ तेल जगाओं श्रीर नली को गुदा द्वारा श्रांतों में घुसा दो श्रोर इसे ऊपर श्रोर पीछे की श्रोर घुसाश्रो, नली को दो वा तीन इंच भीतर जाने दो, श्रव रवर की नली को चुटकी दवा कर पानी का वहना रोके रक्षों जव लों पीड़ा मिट न जाय श्रोर जव तक कि सब का सब पानी श्रांतों के भीतर प्रवेश न करे यदि थोड़ा जल खुट जाय तो चिन्ता न करो। टट्टी करने की इच्छा को रोको जव जल भीतर प्रवेश कर चुके तो हाथों से पेट को मल सकते हो ऐसा करने से जल श्रांत में ऊंचा चढ़ जाता है श्रोर श्रांत को उत्तमता से स्वच्छ करता है।



एक बालक को विचकारी देना।

सदा के ध्रजीर्ण के लिये या जब कई दिन लों प्रति दिन एनीमा लेना पड़े तो ७० से न० F. डिप्री तक उच्ण जल का सेवन ज्यादा लाभकारी होता है। तेज़ जबर में थ्रोर निमोनिया वा शीत थ्रोर मोतीमरा के जबर में ७० F. डिप्री उच्णाता का ऐनीमा कुक क्या भीतर रक्खा जावे तो जबर उतारने में थ्रात लाभकारी होता है। इस का सेवन प्रति ४ घर्गटे में कर सकते हैं

जव ज्वर तेज़ हो जैसे लाल ज्वर में पेनीमा ५० से ६० F. डिग्री उच्णा होना चाहिये। ठराडा पेनीमा छोटे वच्चों को कभी न सेवन करो॥

जब दस्त का रोग चंगा न हो, खूब गर्म ११० से ११४ F. डिग्री उष्णता का दिया जा सकता है पर मोतीमरा उबर में यह न करना चाहिये। इस जबर में ६० F. डिग्री उष्णता का पेनीमा टट्टी के परचात् वा दिन में कई बेर देना उचित है॥

## उष्ण जल की बातल वा थैली॥

पक रवर की थैली जिस में डप्ण जल भरा हुआ हो गर्मी को वहुत देर लों रोक सकती हैं इस लिये उस को भीगे फ़लालेन के टुकड़े से लपेट कर सेवन का उपयोग कर सकते हैं, साधारण रीति पर तर गर्मी सूखी गर्मी की ध्रपेता अधिक लाभदायक होती है, कटि पीड़ा, दांत पीड़ा वा रज-स्राव की पीड़ा वा आमाशय की पीड़ा के लिये उप्ण चल की थैली ध्रति आवश्यक होती हैं॥

हवलते जल से थैली को तिहाई भाग भर दो, तब थली के ऊपर के भाग को दवा कर उस में से वायु छौर भाप निकाल दो, तब उस के ढकने को पेंच से कस दो कि जल न गिरे, जब पैर पर लगाछो तो थैली को एक फ़लालेन के टुकड़े से लपेटो। यदि रोगी छचेत हो, तो छित सावधानी करो कि वद कहीं जल न जाय॥

# वर्फ़ रहित ठगडी गद्दी बनाने की रीति।

इस श्रध्याय में ठएडी गद्दी लगाने का वर्णन वहुत वार हुआ है। बहुत स्थानों में वर्फ़ तो क्या ठएडा पानी प्राप्त करना श्रसम्भव होता हैं ऐसे दशा में यूं करना चाहिये, पक पतले कपड़े या तैलिया को पानी में भिगो कर विना निचोड़े दोनों छोरों से पकड़ कर खुले कपड़े को वायु में हिलाना उचित है, इस रीति से कपड़े को दस या वीस बेर जोर से हिलाने से कपड़ा विलक्षल ठएडा हो जायगा॥

सूचना: "स्पंजिंग"—एक टुकड़े वादल से वा कपड़े के टुकड़े से वा खाली नंगे हाथ को पानी में भिगों कर शरीर में फेरना स्पंज कहलाता है इस का मुख्य लाभ जल से हैं ध्रित थोड़े मलने की श्रावश्यकता है॥

सदा गर्म वा शीत जल जिस में नमक वा सोडा वा सिरका

है। ठगुड़े दस्ताने से शरीर के भागों को जिस प्रकार से मलना त्रताया गया है डसी रीति से शरीर के भागों को स्नान करो (पृष्ट १०६)॥

ज्वर उतारने के लिये ठग्डा जल लो श्रौर एक बादल के टुकड़े वा कपड़े के टुकड़े का उपयोग करो इस को इस कारण निचोड़ते हैं कि जल न टपके श्रौर श्रधिक समय लगता है इस को श्रंग पर ऊपर नीचे फेरते समय कि वह श्रंग ठग्डा लगने लगे प्रत्येक भाग हल्की रीति से मले विना सुखाया जाता है। जूड़ी जहां हो तो ऐसे एक उवर में उच्ण जल का ठीक जल की रीति पर उपयोग करो। जब हल्के नमकीन जल वा सोडा को वा सिरके श्रौर नमक को वा मदिग के सत को वा बीचहेज्ल को पानी में डाल के उपयोग करना उचित है।

नमकीन "स्पंज"—करने के लिये जल को यूं बनाष्ट्रों कि ४ श्रोंस साधारण नमक को एक कटोरे वा चिलमची भर जल में जो कुनकुना वा शीत हो घोलो। यह हल्की चिकित्सा है श्रीर श्रशक श्रीर निर्वल मनुष्यों को देने में लाभदायक है॥

खारी "स्पंज"—के जिये दो श्रोंस सोडियम वाई-कारवीनेट (पकाने का सोडा) को एक चिलमची भर शीत जल में डालो। खुजली श्रोर द्दोड़ों में लाभदायक होता है श्रोर इसे केवल रोगी भाग पर लगाश्रो॥

सिरके और पानी का मलना—रात के समय जब त्तय रोग में पसीना धाता है तो उसे वन्द करने में जाभदायक है। धाधा सेर बनाधो उस में समान भाग सिरका और पानी का रक्खो धौर एक वा दो चम्मच साधारण नमक के डालो। उन भागों में विशेष कर उपयोग करो जिन में धाधिक पसीना निकलता है॥

सुरासार का मलना—यह पसीने के निकलने को समाप्त करने में वा रात को शान्त करने के लिये अति उपयोग में आता है गीले हाथ से मलने वा ठगड़े दस्ताने से रगड़ने के स्थान में इस का उपयोग हो सकता है यद्यपि ठगड़े दस्ताने से रगड़ने की अपेत्ता यह कम लाभदायक है समान भाग जल और अन्न की मदिरा का सत उपयोग करो लकड़ी द्वारा बना हुआ सुरा-सार विष है जब त्वचा पर लगाया जाता है, इस लिये इसे कभी उपयोग न करो॥

"विच हेज़ल"—का मलना वैसा ही लामकारी हैं जैसे दोनों मदिराओं का एक सा प्रभाव है। इसे निरा मलना चाहिये॥

#### भाष्याय २१।

# कृमि द्वारा रोग होता है।

मनुष्य के अति घोर शत्रु रोग कृमि है। ये अति ही सदम होते हैं। यदि ऐसा समचार मिले कि किसी गांव में एक मांसाहरी शेर है तो उस गांव के निवासी ष्राति भय भीत हो जायंगे, व जिन के पास बन्दक वा

तलवार होगी उस जन्त को मारने के लिये गांव के बाहर ष्ट्रावेंगे। वरन वे जिन कं पास सामना करने के लिये कोई शस्त्र नहीं है श्रपने २ घरों को भाग जायेंगे और ्रहार मृन्द लेंगे। परन्त प्रत्येक गांव में सहस्रों श्रोर जालों मनुष्य के पेसे शत्र हैं जो मांसाहारी शेर की श्रपेता श्रधिक हानिकारक है. शेर केवल दो प्राथवा तीन मनुष्यों को मार कर भाग जायगा परन्तु ये दूसरे शत्र तो प्रत्येक गांव में वर्षों वर्ष रहते हैं भ्रौर १०० में से ६८ वा सेकंड़े पीछे ६८ मृत्य इन्हीं के द्वारा होती हैं। ये शत्रु जिन की चर्चा इई है रीग कृमि है।



रोग कृमि क्या है।

इस पुस्तक के प्रथम प्रध्याय में रोग कृमि की चर्चा हुई है इन रोग कृमि को माइकरो श्रोर गेनिज़म, श्रदश्य कृमि भी कहते हैं कि ख़ुद्वीन के (११४)

उपयोग रहित घ्रदृश्य हैं। वहुत से छोटे २ जीव जन्तु घ्रौर छोटे छोते पौधे भी हैं जो नेत्र दृश्य हैं, जैसे छोटा सरसों का दाना कितना छोटा है पीपल के चृत्त से जो तालाव के किनारे लगा है। वह पिस्सू जो ६ फिट लम्ले मनुष्य को दिक्र करती है उस मनुष्य से कहीं छोटी है। इसी प्रकार से छोते २ पौधे हैं घ्रौर छोटे २ जन्तु हैं घ्रौर वे पीपल के चृत्त को जो वड़ा है पीड़ पहुंचाता है जैसे पिस्सू ६ फिट लम्बे मनुष्य को पीड़ा करता है। ये रो छिम घ्रति छोटे जन्तु घ्रौर सूदम पौधे के वर्ग के हैं, इन में से कई इतं सूदम हैं कि यदि १००० एकत्र करें तो राई के दाने से बड़े न होंगे, इन में से कई रां सूदम हैं कि यदि १००० एकत्र करें तो राई के दाने से बड़े न होंगे, इन में से कई रां मुद्दम हैं। इन में कई लम्बाकार हैं। कई गोलाकार हैं।

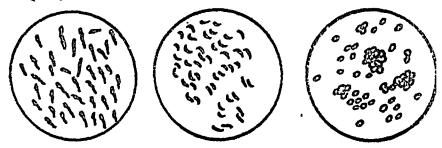

रोग कृमि श्रति वहे करने पर।

रोग कृमि की घ्रधिक वृद्धि होती है। जब एक वीज वोते हैं तो कई महीने लगते हैं उसे उपने वढ़ने घोर दूसरे वीज उत्पन्न करने में, परन्तु एक रोग कृमि, यदि उच्चा स्थान में हो, तो ३० मिनिट में विभाग हो के दो पूरे वढ़े रोग कृमि हो जायेंगे छौर फिर ३० मिनट में वे दो रोग कृमि विभाग कर के चार पूरे वड़े रोग कृमि होंगे छौर धूं छाधे वग्रेट में ५ पूरे यहे रोग कृमि होंगे छौर धूं छाधे वग्रेट में ५ पूरे यहे रोग कृमि हों जायेंगे। यदि इस प्रकार से उन की वृद्धि होती रहे तो एक कृमि १० घग्रों में १० जाख कृमि छों का घराना उत्पन्न कर लेगा॥

किसी उष्ण और थोड़ी नम स्थान में रोग कृमि उत्पन्न करने होंगे। उष्ण, गीला और अंधेरा स्थान इन कृमिओं की वृद्धि के लिये अति अनुष्कुल है। प्राय: सव पीधे और जीवों को उत्तमता से बढ़ने के लिये सूर्य्य ज्योति की आवश्यकता है। पर ये रोग कृमि तीत्त्या सूर्य्य ज्योति द्वारा मर जाते हैं, ये रोग कृमि पेसे स्थान में जहां साग पात वा मांस आदि सड़ा गला हो वृद्धिपूर्वक बढ़ते हैं, साधारण नियम तो यह इ कि स्वच्छ और प्रकाशवान स्थान में रोग कृमि अति थोड़े होंगे॥

इस कारण कि ये रोग कृमि श्रात स्हम, भार में हल्के धौर श्रत्यंत शीव्रता से वृद्धि करते हैं, इस कारण से चहुं श्रोर फैले रहते हैं, कठिनाइ से कोई इस प्रकार का स्थान होगा जहां पर ये उपस्थित न हों, ये हमारे मुंह नाक श्रीर त्वचा पर हैं, वे भोजन में जो हम खाते हैं श्रीर जल-पान जो हम करते हैं उस में हैं, वह हमारी घरकी भूमि, भीतों श्रीर धांगनों की धूलि में, जल के तालावों में, कुश्रों में श्रीर नदी में श्रीर वायु में जिस का उपचार श्वास द्वारा होता है। ये केवल ऊंचे पहाड़ों की वायु में श्रीर श्रित गहरे कुएं में जिन में श्रपने ध्याप जन निकला करता है नहीं होतें हैं। जहां पर मनुष्य संख्या श्रित घनी है वहां पर ये श्रत्यंत वृद्धि पूर्वक पाये जाते हैं॥

परन्तु सब कृमि हानिकारक नहीं होते परन्तु श्रधिक तर हानिकारक होते हैं सो सब से उत्तम उपाय यह है कि सब कृमिश्रों से बचने का उपाय करो॥

# कृमि द्वारा रोग कैसे होते हैं।

कृमि ये रोग जैसे हैज़ा, चेचक, मोती किरा, लाल ज्वर, तपेदिक़, डिप्थेरिया, ताऊन, महामरी, गर्मी का रोग, फोइं, प्रमेह इत्यादि उत्पन्न करतु हैं इस प्रकार से कई पोधे हैं जो महुवा के पेड़ थ्रौर विषली पेवी के चृत्त (भिलवा का चृत्त) विष बाहर देते हैं थ्रौर जो कोई इन चृत्तों के सम्बन्ध में थ्राता है उस को भी यह विष लग जाता है थ्रौर ज्वर थ्रौर फोड़े निकल थ्राते हैं। जैसे भिलावा का चृत्त विषली है वैसे ही जब ये कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं तो भिलावा के समान विष पैदा करते हैं, सो इस विष से ज्वर थ्राने लगता है, सिर पीड़ा होती है, पीड़ा होती है थ्रौर दस्त थ्राने लगते इत्यादि ये रोग हैं जो हम को पीडित करते हैं॥

# रोग कृमि कहां से घाते हैं।

ये रोग कृमि जिन से रोग उत्पन्न होता है हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होते वरन् वाहर से प्रवेश करते हैं। वे रोगियों से वा रोगी-जन्तुओं से भ्राते हैं। जैसे एक मनुष्य जिस को हैजे का रोग है, उस के शरीर में हैज़े के रोग के कृमि हैं, जब कभी यह मनुष्य वर्तन या खाने के वर्तन का उपयोग करता है तो कुछ रोग कृमि उस के हाथ भ्रौर मुंह से वर्तन में भ्रा जाते हैं। सो यदि उस वर्तन को उवजते हुए पानी में धोये विना जो कोई उस का उपयोग करे तो वह निश्चयपूर्वक कई हैजे के रोग-कृति निगल जायगा और ये रोग कृति उस के महास्रोत में वृद्धि करेंगे और योड़े काल में इतना विष उत्पन्न करे लेंगे कि उसे ज्वर और दस्त आने लगेंगे और दूसरे विन्ह हैं ले के भी अगढ़ होंगे। दूसरी रीति जिस से हैं ले के रोग कृति लग सकते हैं उस के दस्तद्वारा। है ले के रोगी के दस्त है ले के रोग कृति से परि प्रित रहते हैं, यदि यह मल-सूत्र, तालाह, नदी या किसी कूपं के निकट फॅक दी जाय, तो रोग कृति वहां आति वृद्धि करेंगे। और इस मल मूत्र फॅक हो जाय, तो रोग कृति वहां आति वृद्धि करेंगे। और इस मल मूत्र फॅक हो स्थान के निकट का पानी जो लोक उपयोग करेंगे तो अवश्य उन के शरीर में कुछ कृति प्रवेश हो कर तुरन्त उन के अञ्चनल में पहुंच कर अल्प काल में उन को भी हैं ले के रोग में प्रस्त कर हैंगे।

जित मनुष्यों को तपेदिक का रोग हैं उन के यूक में रोग-कृति कालों लाल उपस्थित हैं जब यह मनुष्य किसी मूमिया फर्श पर यूकता है तो यह यूक सुल कर मिट्टी में मिल जाता है। यह यूलि वायु में मिल जाती है, और जो लोग इस वायु में श्वास लेते हैं, अपने इवास में इन तपेदिक के रोग कृमि भी लेते हैं। यदि वह मनुष्य जिस के इटास द्वारा ये रोग कृमि अरीर में प्रविष्ट हुए हुए पृष्ट नहीं है, तो ये रोग कृमि उस में शोब वृद्धि करेंगे और उस के फेफ़ड़ों का तपेदिक होगा। इन दो उदाहरणों द्वारा विदित हो जायगा कि रोग-कृमि कहां से आते हैं।

इस के साथ यह भी बता देना बिन है, कि कई रोग ऐसे हैं जो मनुष्यों को पशु द्वारा लग जाते हैं। जैसे पानल कुत्ते के काटने से हड़क रोग हो जाता है, चूहे से ताऊन घोर सुधर से टिकैनोसिस घ्रधींद सुघर का मांस लाने से एक रोग, घोर गी, वकरों घोर मेड़ के मांस लाने से तपेदिक हो जाता है। त्वचा के कई रोग, जैसे दाद, कुत्ते वा दिल्ली से बग जाते हैं॥

# कैसे रोग-कृति शरीर ने प्रवेश करते हैं।

रोग-कृति के श्रीर में प्रवेश करने के तीन हारा हैं, मुंहः नाक और खना का चोट खाया हुआ भाग, रोग-कृति भोजन कोर पानी हारा मुंह से प्रवेश करते हैं। जब ने के हाथों से भोजन खाते और वालक श्रपनी उंगिलयां मुंह में डालते हैं वा कोई पैसा वा रुपया मुंह में डालते हैं, तो इन से रोग-कृति प्रवेश करते हैं। रोग-कृति नाक हरा श्रीर में यूं प्रवेश

करते हैं कि वे उस धूजि में जो हमारी श्वास जेने वाजी वायु है मिले हुए होते हैं ॥

शरीर की त्वचा जब कहीं से कटी नहीं है तो रोग कृमि को भीतर
प्रवेश करने नहीं देती, परन्तु यदि कहीं से कट जाय तो जैसे वर्ष ऋतु का
जल यदि घर पर से खपरेल उठा लें तो घर में भ्रा जायगा वैसे ही से
प्रवेश करते हैं। यदि कोई अकश्मात् घटना द्वारा छुरी से त्वचा कट लाय
वा कुचल जावे वा एक कांटा वा सुई घुस जाथ तो छोटा या बड़ा घाव
त्वचा पर हो जाता है, और इस कारण कि छुरी और लकड़ी में बहुभा
रोग कृमि होते हैं तो यह निकल कर प्रवेश कर लेते हैं। यहां पर इन की
वृद्धि होती है और घाष फूल जाता भीर लाल हो जाता है। एक वा हो
दिन में उस में पीप पड़ जाता है। यह इस कारण हुआ कि कटे हुए भाग
में रोग कृमि घुस गये॥

पक और विधि इन रोग-कृमि के त्वच में प्रवेश करने की है। वह मन्द्रइ, पिस्स, खटमल जूप, किलनी, इत्यादि के काटने द्वारा है। जब ये कोई किसी को काटते हैं तो जरा सा रक चूसते हैं, यदि वह मनुष्य जिसे इन्हों ने काटा मलेरिया, ज्वर और टेकस अर्थात् जो र-३ सप्ताह तक ज्वर रहता है उस से रोगी हों, तो यह कीड़े रक चूसते समय इस रोग कृमि को भी ले लेते हैं और पीछे जब ये कीड़े एक आरोग्य मनुष्य को काटेंगे तो कुछ रोग कृमि जो रोगी को काटते समय जाये थे इस निरोग मनुष्य में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से कई हानिकारक वा नाशक रोग दूसरों को जग जाते हैं॥

हम किस प्रकार से रोग कृमि से श्रपने को रितत रक्खें।

यह जान कर कि रोग कृमि कहां से आते हैं और किन २ दशाओं में ये आति शीच्र वृद्धि करते और फैजते हैं। और वह कि हमारे शरीर में ये कैसे प्रवेश करते हैं, अब हम इस पर ज्यान देंगे कि उन की हानि के हम किस उपायों द्वारा रितत रह सकते हैं॥

इस कारण कि सकत रोग कृमि रोगियों से निकलते हैं, सो श्रित श्राकश्यक यह है कि इन कृमियों को ज्योंही वे शरीर से पृथक हों, नाश कर दें ऐसा करने से ये श्रन्य, लोगों के उपयोगी वर्तनों वा भोजन धौर जल पान में प्रवेश न कर सकेंगे। जब कभी किसी को हैज़ा, मोतीकरा, महामरी वा डिपथेरिया हो तो ऐसे रोगी को एक एकान्त कोठरी में रखना चाहिये, इन रोगों में रोगी को यदि कोई एकान्त अस्पताल घा रोगों का अस्पताल निकट हो तो लेजाओं चरन्जहां कहीं रोगी हो उसे एक एकान्त कोठरी में अवश्य होना चाहिये और केवल वे जो उस की सेवा करते हैं, कोई और कोठरी में न जाय, जो वर्तन यदि रोगी के उपयोग में आये उसी कोठरी मैं रखने चाहियें, और प्रत्येक उपयोग पश्चात उवलते पानी में धोने चाहिये, दाई को उचित है कि परिश्र से प्रत्येक समय अपने हाथ धोवे और अपना भोजन कदापि रोगी के कमरे में न खावे॥ दें

रोगी का मल-मूत्र स्वच्छ करनेवाली छोपिध में मिलाये रहित फिकवाना न चाहिये (इस की विधि के लिये ४७ वां छाष्याय देखों) रोगी के थूक छोर नाक के मल में भी ये रोग-कृमि होते हैं, इस लिये रोगी को उचित है कि काराज़ के दुकड़ों में थूके छोर नाक पोंके। तव ये काराज़ जला देना चाहिये॥

रोग-कृमि को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिये उचित है कि किसी प्रकार का दूषिन भोजन न खावे नहानियों, तालावों, थ्रौर वहुत से कुथ्रों का जल भी विषले कृमिथ्रों से पूर्ण होता है, इस कारण ऐसे जल को पीने से पूर्व खूव उवाल लेना उचित है। यदि फल को वृत्त से स्वयं एकत्र किया हो तो उसे खाने के पूर्व सुलसा लेना थ्रौर छील लेना चाहिये॥

श्रपने शरीर की त्वचा को चोट से धौर काटने से रितत रखो, यिद चोट लग जाव तो टिक्चर धाईडीन तुरन्त लगा लो। खटमल धौर जूंप काटने से रितत रहने के लिमे पलंग धौर कपड़ों को वार २ धुलवा कर स्वच्छ रक्खो, जहां कहीं मच्छड़ हों उन के काटने से रितत रहने के लिये मच्छड़-दानी का उपयोग करो॥

सम्पूर्ण चेतनाओं के पश्चात् मी ध्रवश्य कभी न कभी शरीर में रोग कृमि प्रवेश कर ही लंगे। परन्तु हमारे सर्व झानी पिता की कृपा से यदि ये रीग-कृमि बहुत विषेत्ने वा ध्रसक्य न हों तो शरीर स्वयं उन को नाश कर सकता है। इस रोग पर विजय पाने ध्रौर विषहारे कीड़ो को नाश करने की शक्ती रक्त में रक्खां हैं। यदि मनुष्य को हितकारी भोजन न मिले वा पेसी वायु में श्वास ले जो स्वच्छ नहीं है यदि वह इतना प्रांरश्रम करे कि सदैव थिकत हो जाय या यदि वह दाक वा तम्बाक् पिया करे। या यदि वह ध्रित स्त्री-प्रसंग करे तो रोग पर विजय न पावे ध्रीर रोग-कृमि को नाश करने की शक्ति रक्त में से जाती रहती है। इस कारण रोग-कृमि के प्रभाव से रिक्ति रहने के लिये यह प्रत्यावश्यक है कि हम पौष्टिक भोजन खावें, स्वच्छ वायु में खांस लें, प्रति रात्रि खात या प्राठ घगुटे सोया करें। तस्याकू व मिष्रा का नाम मात्र भी उपयोग न करें थ्रीर सदावार पूर्वक जीवन व्यतीत करें। इस प्रकार से शरीर शक्तिवान ध्रीर उत्तिति हो जायगा थ्रीर यदि कभी कोई रोग-कृमि शरीर में प्रवेश शिं कर जाएं तो शरीर का रक्त उन को नाश कर देगा॥



# सौ वर्ष तक कैसे जी सकते हैं।

पक प्राचीन ऋषि का कथन है, "मनुष्य मरता नहीं वह अपने को आपही मारता है"। यह कथन बहुतों के विषय में सत्य है। यद्यपि यह सत्य है कि लब जीवधारी कभी न कभी अवश्य मरेंगे तो भी स्वाभाविक जीवन के अन्त लों वहुत कम जीते हैं। उन सभों की आयु जो पश्चिमी देशों में मरते हैं औसत जगा कर यह विदित हुआ हैं कि उन की औसत आयु रे० और ४० वर्ष की है जप कि पश्चिया के वहुन से देशों की औसत आयु केवज २५ वर्ष है। रसायन शास्त्र जाननेवाले मनुष्य की औसत आयु रे०० वर्ष की बताते हैं। इस से यह प्रत्यत्त है कि बहुत से लोग अपने जीवन का तिहाई भाग भी नहीं जीते हैं, सो यूं कह सकते हैं कि लोग अपने को भ आपही मारते हैं। नहीं तो वे १०० वर्ष वा उसे भी अधिक जाते॥

प्रत्येक जाति के प्रन्थों में ऐसे मनुष्यों का वर्गान है जो बड़ी भ्रायु जों जीवित रहे कोई कोई सौ (१००) वर्ष से अधिक जीवित रहे प्रस्तु इस समस्त सौ वर्ष व उस से अधिक श्रायु वालों के विषय में यह बात प्रत्यन्त है कि उन्हों ने वालकपन ही से अपने स्वास्थ्य की रत्ना की थी॥

मनुष्य ष्रायु की तुलना एक क्ययों की पूंजी से जो वैंक घरमें जमा हो, की जा सकती है। थिंद वह मनुष्य क्रिस ने क्यया जमा किया है कम व्यय करे तो वैंक घर से उसे रुपया नहीं निकालना पड़ेगा, परन्तु यिंद वह प्रधिक व्यय करेगा थ्रोर थोड़ा रुपया थाज निकालता है थ्रोर थोड़ा कल तो उस का रुपया शीध्र समाप्त हो जायगा, थ्रोर वह निर्धन बन जायगा, इसी प्रकारसे हमारा स्वास्थ्य वैंक घर की पूंजी के तुल्य है, यिंद उस की रज्ञा की जाय तो वह केवल घटेगी ही नहीं वरन् निस्सन्देह वढ़ जायगी। शरीर के कोई से भी भाग की रज्ञा न करने से वह विगड़ जाता है भीर यह उस के समान है कि वैंक घर से कुछ पूंजी निकाल की जाय, यिंद कुछ स्वास्थ्य थाज विगड़ा है थ्रीर कुछ कला तो सम्पूर्ण स्वास्थ्य ध्रास्विक मनुष्य हो जायगा, तुम रोगी हो जाश्रोगे थ्रोर रोगी मनुष्य एक निर्धन मनुष्य है।

(१२२)

युवा-वस्था में प्राय: सब लोग खस्थ्य थौर शरीर में हुए पुष्ट होते हैं, परन्तु जब वे पेसे कार्य्य जिन से खास्थ्य खराद हो, करने से रोके जाते हैं तो वे ठठा करते थौर फहते हैं "में तो थ्रभी युवा थौर विलिष्ट हूं पेसा करने से मुसे कुछ हानि न होगी"। ईश्वर ने जो संसार का श्रध्यच्च है एक नियम रचा है जो प्रत्येक पुरुष स्त्री के कार्यों पर लागू है, उस ने कहा है कि "मनुष्य जो कुछ वोता है सो ही कार्टेगा" यदि एक मनुष्य गेहूं वोता है तो उसे गेहूं की फ़सल मिलेगी, यदि वह दाल वोता है तो दाल की फ़सल प्राप्त करेगा। वह युवा जो दुराचार का श्रभ्यास डालता है श्रपने शरीर में रोग के वीज वोता है श्रीर यह विलक्षण प्रमाणित वात है श्रपने शरीर में रोग के वीज वोता है श्रीर यह विलक्षण प्रमाणित वात है कि वह कभी न कभी रोग की फ़सल कारेगा। १४, १६, १६, श्रीर १७ ध्रध्यायों में हम यह वर्णन कर खुके हैं कि श्रधिक सहवास करने से और वीर्य्य के दुरुपयोग से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन से श्रायु कम हो जाती है, श्रीर ऐसा श्रभ्यास डालनेवाली वस्तु थों के उपयोग से, जैसे श्रफ़ीम श्रीर तम्बाक्, रोग का बीज वोया जाथा है; श्रीर १स प्रकार से जीवन की ज्ञावी कम हो जाती है॥

वहुत से इस पुश्तक के पढ़नेवालों की युवावस्था बीत गई होगी, धौर वे कदावित रोग अस्त हों, वे अवश्य पूछेंगे, "इस कारण कि मैं स्वास्थ्य नियमानुसार गत वर्षों में न चल कर स्वास्थ्य खो वैठा हूं सो क्या मेरे लिये भी कुछ उपाय है जिस से में सौ वर्ष तक जी सक्तूं?" यह तो इस पर अवलिश्वत होगा कि कहां तक शरीर का विगाड़ हो चुका है। परन्तु कोई भी पेसा नहीं है जो अपनी आयु न बढ़ा सके, यदि वह उन दुर्व्यसनों को त्याग दे जो जीवन को नाश करते हैं और वे कार्य्य करे जिन के द्वारा जीवन बढ़े। पेसे भनुष्यों के कई उदाहरण हैं जो कि ४० वर्ष या और अधिक आयु के थे और जिन के शरीर निर्वल और रोग-अस्त थे, भौर जिन्हों ने अपने जीवन के अभ्यासों को त्याग दिया और ७४ वा ५० वर्ष की आयु तक जीवित रहे।

१०० वर्ष की श्रायु तक जीने के जिये मतुष्य को संयमी होना श्रावश्यक है।

संयमी होना दीर्घायु के लिये आत्यावश्यक है। उन पुरुष स्त्रियों का जीवन जो सौ वर्ष जीवित रहे स्व प्रकार की बहुतायत से परे था, वे भोजन और पीने में संयमी थे, संयम द्वारा ही कामेच्छा और भोजन का प्रवोध होता है। कोध, डाह, शत्रुता के विचारों का हानिकारक

प्रभाव जीवन पर होता है श्रोर इन से जीवन श्रधिक हो जाता है। द्यालुता के विचार श्रोर मन की सन्तुएता द्वारा जीवन वढ़ता है। वह श्रधिक जीता है जिस के विचार श्रोर कार्य्य उस सर्व-हानी के प्रति जो संसार के ऊपर प्रमुता करता है श्रोर समस्त जीवन का मूज है प्रेम-मय होते हैं। इस प्रकार से वे श्रपने जीवन को वढ़ा हक्ते हैं॥

वे लोग जो वहुत वर्ष तक जीते हैं श्रित लाधारण रीति से जीवन ज्यतीत करते हैं। श्रमेरिका में एक स्त्री से जो १०० वर्ष से श्रधिक जी, जव पृक्षा गया कि तुम क्या खाती हो? तो उस ने उत्तर दिया "मक्के की रोटी श्रीर श्रालू मेरा भोजन है"। सीरिया देश का एक मनुष्य जो ११३ वर्ष की श्रायु तक पहुंचा मुख्य कर रोटी श्रीर श्रंजीर पर जीवन निर्वाह करता था श्रीर केवल पानी श्रीर दूध पीता था॥

कोई २ लोगों का यह विचार है कि जब ने घुद्धावस्था के होते हैं तो हन को छाधिक मांस और मिंदरा और स्वादिए भोजन की छावश्यकता है। यह एक बड़ी भूल है, क्योंकि इन भोजनों द्वारा न केवल पाचन-शक्ति ही न नाश हीती है वरन् ये छाधिक विषेते पदार्थ को शरीर में त्यागते हैं और इन के विषेते पदार्थों से जीवन छाउप होता है॥

## भोजन धौर ज्यायाम।

मोजन जो चृद्धावस्था के लोगों के अनुकूल हैं ये हैं: चांवल, नर्म उवले अपहे, और रोटी जो दूसरी वार सेंक कर कुरकुरी बनाई गई है। यदि दांत निर्वल हों तो गर्म जल में डाल कर इस को नर्म कर लो, फल भी समय २ पर खाओ। जब पक्के फल उचित दशा पर मिलें तो उन्हें खाओ। उवाल कर वा भूनं कर फल खाना उत्तम है। केक और पकवान नहीं खाने चाहिये॥

दीर्घायु के लिये प्रति दिन व्यायाम करना उचित है, श्रारीर एक कल के समान है और यदि एक कल को उपयोग में न लाश्रो तो ज़ंग जग जायगा श्रोर प्रत्येक मनुष्य यह बात जानता है कि ज़ंग वाली कल शीघ ही टूट आयगी, यदि व्यायाम न करो तो श्रारीर कड़ा हो जाता है, श्रोर तब चल फिर भी नहीं सकते। कई प्रसिद्ध मनुष्यों के जो चिरकाल तक जीवित रहे अपने, सम्पूर्ण जीवन का नियम बनाया थां लि प्रति दिन व्यायाम करें श्रीर जब वृद्ध भी हो ंगये तो ताज़ी वायु में प्रति दिए शूथने जाते थे॥

शरीर के समान मस्तिष्क को भी व्यायाम करना श्रावश्यक है। यदि वृद्धावस्था के लोग ऐसा करेंगे तो जैसे कई वुड्डे हो जाते हैं वे वचों के माई सिटया न जायेंगे॥

श्रपने को शीत श्रौर भीगने से रक्तित रक्लो।

प्रत्येक वृद्ध को आवश्यक है कि भीगने और सदी से अपने को रित्तत रक्खे। शीत ऋतु में वृद्ध मनुष्यों को युवकों की अपेत्ना अधिक गर्भ कपहें को आवश्यकता होती है क्योंकि युवावस्था की अपेत्ना वृद्धावस्था वालों को सदीं शीघ्र लग जाती है। वृद्धावस्था वाले समय समय पर स्नान पश्चात् यदि त्वचा को शोष्रता से स्पे तौलिया से मलें तो सदीं लगने से रित्तत रहें॥



# दीघायु के नियम।

एक अंग्रेज़ लेखक जो आत्यन्त दीर्घ उ होकर मरे, निम्न लिखित नियम वताते हैं, जिन को पाखन करने से महण्य दीर्घाष्ठ प्राप्त कर सकता है —

१. प्रति दिन कम से कम = घग्टे सीया करो॥

२. देख जो कि तुम्हार सोने के कमरे की खिड़कियां सदेव खुली रहें, ताकि यथोदित ताज़ी वायु प्रा खके॥

३. प्रति दिन ऐसे जल में स्नान करो जिस की उप्णाता शरीर की उप्णाता के समान हो धौर स्नान पश्चात् जब तक शरीर सूख न जाय खूव मला करो॥

थे. यांसाहार कम करां और सचेत रही कि ख़ूव गला हुआ हो 👭

५. सावधान रहो कि मैला जल कभी न पियो॥

द्यमेरिका के रमायन शास्त्र वालों ने जिन में कोई २ वस देश के सब से उत्तम रसायन शास्त्र के ज्ञानी हैं नीचे लिखे नियम बताए हैं। जिन से स्वास्थ्य की रचा हो सकती है चौर चिरकाल तक महुप्य जी सकता है।

- १. वे कमरे जिन में तुम वास करते हो, सचेत रहो कि उन में यथोचित वायु का प्रचार रहे॥
- २. खुक्ती हवा में प्रापना काम हूंढो श्रीर मन भी खुकी घायु में बहुताश्रो॥
  - ३. हजां तक वन पड़े वाहर सीया करो॥
  - ८. गहरी श्वास तिया करो॥
  - ५. प्रधिक भोजन न खाया करो॥
  - ६. मांस प्योग मसालेदार भोजन कम खाया करो॥
  - ७. भोजन धीरे घीरे घीर ख़ूव चवा कर खाया करो॥
  - प्रति दिन कोटा स्वच्छ हो प्रयति टट्टी प्रति दिन हुम्रा करे॥
  - ६. वैठने, खड़े, खोर चलते लमय सीधे तने रहो।
  - १०. दांत मसुई श्रीर जीम को प्रति दिन दतीन से या कूची से विस कर स्वच्छ रफ़्को॥
    - ११. विप या रोगुक्रमि को शरीर में प्रवेश न करने दो॥
  - १२. अधिक परिश्रम न करो, जह धिकत हो तो विश्राम कर जो, अपनी श्रावश्यकता के श्रमुसार ७ से = घर्यटे सोया करो॥
    - १३. कोध और चिन्ता दूर रक्खो, शांत भाव से रहो॥

स्चना—यदि यह भजा है कि मांसाहार कम खाया जाय जैसा कि रसायन याज वाले चताते हैं, हमारा मत है कि मांसाहार विलक्जि भी न करना उत्तम है॥

#### ग्रध्याय २३।

# गर्भावस्था श्रीर प्रसव की दशाएं।

मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में विश्वारानीय इतिहास जो हमें मिला है वह धर्म शास्त्र की प्रथम प्रथम पुग्तक 'उत्पत्ति की पुग्तक' में मिला है। उस में यूं लिखा है ''फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनावें और वह समुद्र की मन्नलियों और आकाश के पित्तयों, और पशुओं और लारी पृथवी पर रेंगने वाले कीड़ों पर अधिकार रक्खें। सो परमेश्वर ने पनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार सजा, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उस को स्जा, नर और नारी कर के उस ने मनुष्यों को स्जा......यहोवा वा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मही से रचा और उस के नथनों में जीवनयुक्त श्वास फूंक दिया इसी रीति आदम जीता प्राणी हुआ"

हम हरपात में यह वर्णन पाते हैं कि प्रत्येक पीधे और प्रामीन पशु को शिक्त मिली कि अपनी जाति को उत्पन्न करे और फले फूले। मनुष्य को स्जनहार ने कहा "फूलो फलो और पृथवी में भर आधो और उसे अपने वश में कर लो"। स्जन कर्ता लम्पूर्ण पृथवी को मनुष्यों से परिपूर्ण रच सकता था पर उस ने दो को स्जा, पुरुष और स्त्री, इन को इस ने स्जा। परन्तु उस को संशय आया कि यह जननेन्द्रिय शक्ति को केवल अपनी कामाभिकाषाओं को पूर्ण करने के अवयव न समस्ते, परन्तु वे इन को आदर्शीय अवयव समस्ते, मानो कि वे ईश्वरत्व से कुछ २ सम्बन्ध रखते हैं॥

### गर्भावस्थाः

चौद्हवें ग्रध्याय में यह बताया गया है कि विवाह के पश्चात् ग्रधिक सहवास न करना चाहिये। यद्यपि पित भ्रौर पत्नी में सहवास होना उचित है तिस पर भी नियम भ्रौर बुद्धोश्रनुसार इन कामामिलाषाश्रों का बन्धेज करना उचित है। कामामिलाषाश्रों को भ्रपने श्रधिकार में रखने की भूख भ्रौर प्यास से तुलना कर सकते है। भूख भ्रौर प्यास दोनों स्वाभाविक घटनाएं हैं थ्रौर इन को नियमानुसार पूरी करना धावश्यक है, परम्तु प्रत्येक को यह खबश्य विदित है कि परिमाण से श्रधिक खाना व पीना, कि खाऊ थ्रौर शरावी हो जाना, ध्रनुचित है। इसी प्रकार से मनुष्य के लिये केवल इस कारण कि यदि वह चाहे तो विषयभोग कर सका है, परिमाण से परे सहवास करना श्रनुचित है थ्रौर श्रक्षानपन है, क्योंकि वह विषयी हो जायगा॥

जल्दी २ गर्भ रहने से जो वच्चे उत्पन्न होते है वे निर्वल थ्रौर ख्रशक होते हैं। जल्दी २ वही उत्पन्न होने से माता के स्वास्थ्य में वाधा होती है सो यह एक और कारण है कि सहवास में संयमी होना चाहिये यह प्रश्न हो सकता है कि वे पुरुष और स्त्रियां क्या करें जो न श्रधिक संयमी और न श्रिधिक विषयी होना चाहते हैं, श्रर्थात् को स्त्रीपसंगम संयमी होना चाहते हैं। एक ऐसी विधि होनी चाहिये जो स्वाभाविक नियमानुसार हो, षह यह है:- रज-स्नाव माहवारी होता है, एक पूरा वढ़ा हुआ दाना (श्रोवम) व्हुधा गर्माशय में प्राता है और इस रीतिसे गर्मावस्था के लिये प्रकृति स्वतः स्वामाविक रीति से तैयारी करती हैं, रज-स्नाव से एक सप्ताह पूर्व या रज-स्राय के पश्चात् दस दिन तक में जो सहवास होगा तो बहुधा स्त्री गर्भवती हो जायगी और अन्य समयों में सहवास से गर्भवती न होगी, इस प्रकार से प्रायः एक सप्ताह मध्य में शेष रहता है कि यदि इस में स्त्री प्रसंग किया जाय तो गर्भवती होने की कम श्राशा है श्रौर यदि इसी सप्ताह में प्रसंग किया जाय तो जलदी २ बच्चे न उत्पन्न होंगे ख्रीर देर में बच्चे उत्पन्न होने के कारण जो वध्ये उत्पन्न होंगे वे प्रच्छे गिलए और हुए-पुष्ट ग्रौर प्रारोग्य होंगे।

प्रत्येक सद्म्यारी पुरुष और स्त्री को अपने प्रसंग के परिमाण की सीमा यहां जों वांधनी आवश्यक है। यह भी सब को विदित है कि जब प्रसंग पूर्ण रीति से नहीं किया जाता है, या गर्भ न रहने के उपाय किये जाते हैं, तो संतुष्टता प्राप्त नहीं होती और उस के अपेक्षा घृणा की दशा और माव हो जाता है जिस से अधिक कष्ट और दुख होता है।

वालक का गर्भीशय में बहना

ज्यों ही स्त्री गर्भावस्था में हो जाती है तो दाना (भोवम) जो राई के दाने से भी सूच्म है (वह एक इंच के १/१२४ भाग गोलाई में हैं) वढ़ने जगता है, थोड़े ही दिनों में वह प्राय: शहतून के समान वड़ा हो जाता है। चार हफ़ते में वह कवृतर के खगड़े के समान वड़ा हो जाता है। दुसरे महीने के खन्त वह मुर्गी के धराडे के समान हो जाता है। धौर मनुष्य के ऐसा प्राकार होने जगता है। रक्त वाहिनियां ही है को भीतर गर्भाशय से उसे संयुक्त रखती

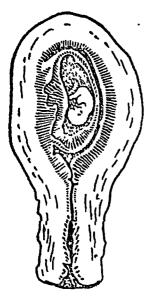

हैं, श्रौर भोजन जो माता खाती श्रौर पचाती है उस के रक्त वाहिनियों द्वारा गर्भ से (बालक से जो गर्भाशय में बहरहा है) पारस्परिक सम्बन्ध होता है श्रौर यूं उसे बढ़ाता है (देखों चित्र में गर्भ को गर्भाशय के श्रन्दर दिखाया गया है)॥

यह एक अति विचित्र घटना है कि कैसे वह कोटा सूद्म पदार्थ जो शहत्त के आकार का है वढ़ कर मनुष्य शरीराकार वन जाता है जिस में २०६ अस्थि और ४०० से अधिक स्नायु, कान, नेत्र, हृदय और मस्तिष्क इत्यादि हैं। यह एक और प्रमाग है कि सर्व झानी महान परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उस होटे सुद्म पदार्थ से एक पूर्ण देह बनाता है।

प्राचीन समय में एक ज्ञानी राजा, दाऊद नामक, था, उस ने कहा है "में तेरा धन्यवाद करुंगा इस लिये कि मैं भयानक श्रोर श्रद्धत रीति से रचा गया हूं। जब मैं गुप्त में बनाया जाता था श्रोर मानो पृथवी के नीचे स्थानों में रचा जाता था तब मेरी हिंडुयां तुक्त से गुप्त न थीं। मेरे श्रन्तः करण का स्वामी तू ने मुक्ते माता के गर्भ में रच रच के बनाथा"॥

चार महीने के प्रान्त में वालक १ इंच लम्या होता है। ६ महीने के प्रान्त में प्राय: सवा सेर भारी होता है, यदि घह ६ महीने के प्रान्त में उत्पन्न हो तो केवल थोड़े दिन जीवेगा। ६ महीने के प्रान्त में वालक २ सेर से ३ सेर तक भारी होता है और प्राय: १८ इंच लम्बा होता है। यदि वालक इस समय पर उत्पन्न हो थ्रीर उस का पालन पोषणा यथायोग्य होवे तो घह जियेगा, दसवें महीने के कुछ दिनों के वाद (२८० दिनों में) वालक पूर्ण वढ़ चुकता है इस समय ३ सेर से १ सेर लों (६ पौंड से १० पौंड लों) भारी ध्रीर प्राय: २० इंच लम्बा होता है॥

#### गर्भावस्था का समय।

गर्भावस्था का लमय २८० दिन है। समय का किचार करने के लिये निम्न लिखित डपायों द्वारा विदित होगा कि वालक कव उत्पन्न होगा। जब श्रन्तिम रज्ञ-स्राव हुश्रा तब से श्रागे ६ महीने गिनो श्रौर उस में सात दिन सोड़ दो। (यह हिसाव श्रंग्रेज़ी महीने से लगाश्रो) उदाहरण, जैसे यदि रज्ञ-स्नाव का प्रथम दिन जनवरी पहिली थी तो वह तिथि क्रिस तिथि में वालक उत्पन्न होने की श्राशा होगी श्राफ्टोंबर = होगी॥

दूसरी सरल रीति निनने की यह है कि छन्तिम रज-स्नाव के प्रथम दिन से २=० दिन निन डाजो। परन्तु किसी भी रीति से ठीक तिथि निरचयपूर्वक नहीं कही जा सकती है। वालक समय से दो सप्ताह पूर्व वा परचात् उत्पन्न हो सकता है। जैसे छन्तिम समय जब स्त्री को गर्भवती होने के पूर्व रज-स्नाव हुआ जून १ थी तो २=० दिन मार्च = को होगें इस तिथि में वालक को उत्पन्न होना चाहिये॥

## गर्मावस्था कं तक्त्य।

स्त्री को कसे विदित हो कि वह गर्भवती है। कई एक कत्त्रण ऐसे हैं जिन के द्वारा उसे विदित हो लकता है। जब कोई पित वाली स्त्री जो पिहले बरावर उचित समय पर रज्ञ-स्त्राव हुआ करती थी, अब रजस्नाव वन्द हो जाता है तो यह एक चिन्ह है, परन्तु इस को निश्चय पूर्वक लच्चण अन मानो। क्योंकि स्त्री जब वालक को दृश्य पिलाती है और जब से वालक उत्पन्न हुआ है रज-स्नाव न हुआ तद भी गर्भवती हो लकती है।

जब स्त्री गर्भवती हुई तो कुझ सप्ताह पश्चात उसे प्रातः काल का रोग होता है। जब मोर को उठती है तो उस का जी मिचलाता है स्पोर एका एकी वमन या क्र करने को जी चाहता है स्पोर वह क्रय करती है, यह दशा प्रति दिन कई सप्ताह लों हो सकती है। यह गर्भावस्था का प्रायः निश्चय पूर्वक लक्षण है॥

गर्भावस्था के इसरे तीसरे महीने में झातियां स्कृत होती श्रीर भर श्रातों हैं। स्तनों का पपना (मुंह) श्रिधिक निकल ग्राता है ॥

गर्भावस्था के तीसरे महीने से धीरे २ पेट वड़ता जाता है।

गर्भवती होने के प्राय: साढ़े चार महीने में स्त्री को दालक की गति का प्रयने गर्भाश्य में झन होने लगता है।

### गर्भवती स्त्री की सेवा करना।

गर्भवती स्त्रो को घ्रधिक पौष्टिक भोजन मिलना चाहिये, क्योंकि उसे दो के लिये मोजन भच्य करना पड़ता है, श्रवने लिये ख्रीर गर्भाशय में के यालक के लिये। यह भी मुख्य है कि टट्टी प्रति दिन हुन्ना करे, यदि ध्रजीर्ग हो तो वे उपाय जो २६ वें श्रध्याय में दिये हैं करें॥

उसे एक खुले इवा वाले कमरे में सोना चाहिये॥

यह भी मुख्य है कि गर्भवती स्त्री प्रति दिन प्रवश्य शारीरिक परिश्रम करे नहीं तो स्नायु श्रशक्त धौर ढीले पड़ जाते हैं। श्रीर वालक भी निर्वल होगा श्रीर प्रतव में जब वालक उत्पन्न होगा तो श्रधिक कप्र होगा॥

प्रति दिन खूब वहुत ला निर्मल जल पान करे।

वह मिद्रा, तम्बाङ्ग धोर पान, सुपारी विलकुल न खावे॥ वह समय २ पर स्नान करे॥ गर्भावस्था में स्त्री प्रसंग न करना चाहिये॥

प्रसव की तैवारियां।

जव बालक पैदा होने का समय निकट हो कमरे को खूब साफ़ वा स्वच्छ करना चाहिये, प्रत्येक वस्तु जो भीतों पर लटक रही हो हटा के चूने से लफ़ेदी करानी चाहिये थ्यौर फ़र्श को खूब थो डालो, यदि मिट्टी का कचा फ़र्श हो तो साड़ थ्रच्छो रीति से दिलवाथो थ्यौर चूना कमरे के कोनों में थ्यौर सामान के नीचे फैलवा दो, कमरे से पलंग मेज़ को छोड़ शेष सामान वाहर निकलवा दो, थ्यौर यदि एक कमरा हो तो चटाई से जहां पर स्त्री का पलंग है थ्यौर कमरे के दूसरे भाग में थ्राड़ कर दो॥

वस्तुपं जो लानी प्यावश्यक हैं निम्न लिखित हैं॥

- १. एक पौंड या घ्राधिक सोखने वाली रूई कि रक्त इत्यादि को स्वच्छ करे घोर वालक उत्पन्न होने के पश्चात् योनि में उस की गही लगाई जाय॥
- २. दो वा तीन नवीन सूती कपड़े के टुकड़े १० ईच चौडे छौर चार फ़ीट लम्बे कि वालक उत्पन्न होने के पश्चात् माता के पेट पर पट्टी बांघी जाय ॥
- ३. कई दुकड़े पुराने कपड़े के जो स्वच्छ धार्य छौर उवाले गये हों ये माता के नीचे रखना चाहिये कि रक्त इत्यादि पदार्थों को सोख जें॥
- थ. एक टुकड़ा लंका की फ़लालेन का या कोई और कोमल कपडा इस को खूब भली भांति घोना और उवालना चाहिये जो यालक को लपेटने के लिये चाहिये॥

- हो करहे के हुकहे हो सहे चार दंव मीहे और दो फिट सके हैं. इस करहे को दरास कर राहता मार्थिय यह बासक के पेट की पेटी हैं.
- ई. उद्दर और होटी ह्ंची व दुरा हो के हायों को सक्छ करने के दिये होरा चाहिये।
- ं, इह और लड़सोल, एवं नेर पता ने प्रावे चार के बमचे मर चाइसोल इसना बाहिरे हाई के हारों को घोटे के लिये।
- द्ध रह के हों होंदे नेरिक रेतिह का पाइडर वा दूस नामी के राज की काद के हुएकाने के लिये ह
- ध कुछ होते २ हुन्हें करहे के तो उरत चुके हों, म्लोक हुन्हां दीन हैंच जन्मा का दीन हैंच बोहा हो और उस के मन्य में देत हो जिस में राज का हुकड़ा सुगमना से हुम परे 1
- रह कर या हु: श्रीत तत में हुते हुए दोरिक पेतित की दोतत (देखें) १० प्रकाय का नकर रे ठाकार विकित्ता) दे वालक के श्रीत का नेव बेले में श्रीर माता के त्वातों के बोर घोते में उपयोग करें।
- १२. बादे वा एक ब्रॉल की ब्रॉल्सिस लेग्रन की वेटन दिस में सेकड़े में द्रांग मारा प्रसिद्धत का हो बाटक के नेवों को खब्कु करते के सिर्फ (देनो विकिस्त दरवार दः ३)!
- १६. इन्न भीत देवलीत वा मौडा तेल कि वालक के उत्तर होते के परवाद गवर के रुपेर को स्वन्त करें।
- ्र १६ इन्न चेन्ट्रों दिन कि माता के रेट की पहीं को कीर राजक है रेट की पहीं को सीबने में काम बाए १
  - थ्य. इत सम्बद्ध काहे नसक की गुरही के लिए ह
- १४. के हुकड़े सुनले का देप के है वा न इंच तको होते चाहिते। १० वा १२ वार्षे को साथ पर का सुनलों का देप करा सकते हो, इन सुनलों वा देप के न ल को कोंगे कोर एक कराड़ी जीएवा कराएंगे वा केची नाल करते के लिये होती कहिये !

इन मान्यी को पूर्व ही है जमा हैती चाहिये, और सब करहे किर को ब्यानन है बबात कर एक सबस्क करहे में लपेड कर रखतो, इन ्वलुओं को हार बोरों के एवं म खुओ। कपड़े जो माता और ज़जा के लिये वनाये गये हैं, पर्लग की चहरें स्वच्छ होनी चाहियें और वनाने के पक्षात् उन को धूलि से र्यात्त रक्लो॥

यह प्रति ही आवश्यक है कि सब वस्तुएं स्वच्छ हों। बहुतेरे वालक जो वचपन ही में मर जाते हैं उन में से बहुत से उत्पन्न होने के दो सप्ताह पश्चात् ही मर जाते हैं। यह इस कारण से होता है कि वालक के उत्पन्न होने के समय सब वस्तुओं को स्वच्छ करने की छोर घ्यान नहीं दिया गया। बहुत सी माताएं रोगी रहती हैं और वालक उत्पन्न होने के बहुत दिन बाद एवर छाने लगता है, यह भी इसी कारण से होता है कि वालक पदा होने के समय प्रत्येक वस्तु उचित प्रकार से स्वच्छ न की गई होगी।

जैसे ही स्त्री को विदित हो जाय कि वालक पैदा होने का समय शा गया है, तो तुरन्त उसे अपना पंत्रग तैयार करवा लेना ठिवत है। कई साव समाचार पत्रों के विद्याओं वा मोम जामे के कपड़े की चहर गहे या गुदड़ी के ऊपर फैलाओं तब उस पर स्वच्छ पंत्रग की चहरें विद्याओं। रक्त सोखने के लिये पंत्रग पर मैले कपड़े उपयोग न करो॥

स्वच्छ वर्तनों में कई गैलन पानी उवाल कर रक्खना चाहिये, इस में से कुछ स्वच्छ चिलमिवश्रों या घड़ों में भरो और तब रवच्छ कपड़े से ढांको और ठएडा होने दो, जल का कुछ माग गर्म रहने हो। एक छोटी मेज़ कमरे में रखनी चाहिये, इस मेज़ के ऊपरी माग को उवलते जल से घोथ्रो, और इस मेज़ पर आवश्यकता की वस्तुपं रक्खो, दो चिलमिचयां भी रक्खो और उन को गर्म पानी और साबुन से घोथ्रो॥

#### प्रसद्य ।

प्रसव के दो मुख्य लक्षण हैं। प्रथम यह कि योनि से लाल सा द्रव पदार्थ निकलता है ध्रीर दूसरा यह कि प्रसव की सूटी पीड़ाएं ध्राती हैं, सबी पीड़ाएं समय २ पर उठती हैं पहिली तो १५ से ३० मिनिट के ध्रन्तर पर, और ज्यों प्रसव-काल समीप ध्राता है त्यों त्यों शीव्र शोव ध्राने जगती है।

यदि एक योग्य डाक्टर मिल सकता है तौ सदैव भला है कि योग्य डाक्टर को बुलाथो। परन्तु यदि डाक्टर नहीं मिल सकता तो एक दाई को जो वचा जनाने का काम सीखी हो रख लो। यदि एक योग्य डाक्टर को बुलाथोंने तो उसे विदित होगा कि क्या २ करना श्रावष्यक है। यहां की हुई शिलाएं उस दशा के लिये है जब योग्य डाक्टर नहीं मिल सकता है। श्रीर उस के हाथ में यह प्रसव का काम नहीं है॥ स्त्री को देखने के लिये किसी को न धाने दो। दाई के प्रतिरिक्त केवल विकास स्त्री क्रमरे में हों॥

स्त्री को गर्म जल से स्नान कराना चाहिये। पेडू श्रौर स्त्री के उत्पत्ति-स्थान के श्रवयव खावुन श्रौर गर्म जल से श्रोने चाहियें। प्रसव में मूत्र को समय २ पर निकालना उचित है श्रौर यदि ६ वा म घग्टे से टट्टी नहीं उतरी है तो गर्म पानी की पिचकारी द्वारा कोठा स्वच्छ कराना चाहिये। (देखो श्रम्याय २० में पिचकारी ने की विधि)॥

पहिली पीड़ा में माता अपनी इच्हानुसार वैठे वा लेटे, परन्तु जब पीड़ा श्रिक तीच्या होने जगे तो पंतग पर टांगें ऊपर कर के लेट जाना चाहिये। इस प्रवसर पर ज़बा का खड़ा रहना व वैठना हानिकारक हैं ध्रोर वालक को भी स्वच्छ रखना श्रसम्भव है।

नर्स वा दाई को श्रापने हाथ और नांह को वड़ी लावधानी से स्वच्छ रखना श्रावश्यक है। कोहनी लों वांह खुली हों, उंगिलयों के नख काटो श्रोर उन के नीचे के मल किसी वस्तु से निकाल के स्वच्छ करो। केवल हाथों को गर्म पानी और सावुन से धोना ही काफ़ी नहीं है। हाथों को छोटे बुक्श से मल के स्वच्छ करना धित उत्तम है। एक स्वच्छ वस्त्र पहिनी, पक पड़े कपड़े की लम्बी कुरती, एयरन (apron) की रीति पर उपयोग करना श्रात भला है॥

प्रसव के समय स्रो को कोई घौषधि न पिलायो इस विचार से कि जनते समय उस की सहायता होगी, उस के िनये कोई थौषधि धावश्यक नहीं है थौर औषधि विना ही उस के भली भांति प्रसव हो जायगा। स्त्री के पेट को रस्ती वा पलंग की चहर से न वांघो, इस से सहायता की ध्रपेता वाधा होती है। दाई को योनि में उंगलियां न डालनी चाहिये, पेसा करने सं स्त्री को छूत या विष लग जायगा थौर प्रसूत का उवर थाने लगेगा॥

जव पानी की थेली फूटती है तो वालक का सिर योनि के मंह से निकलता हुआ दिखाई देगा, यदि प्रकृति के अनुकूल वालक का स्थान होवे तो वालक का मुंह निचे माता की पीठ की ओर होगा और सिर की तोंवी पहिले द्रश्य होगी। यदि किर शीव्रता से निकलेगा तो अवयव बुरी भांति फट जायगा। ज्यों ही सिर दीख पड़े एस पर उंगलियां लगाओ और प्रत्येक पीड़ा में दढता से नीचे दवाओ। इस प्रकार से वालक का दिर उस की छाती की ओर फुकता है और इस कारण वह

योनि के छेद द्वारा सुगमता से निकल श्रातां है। इस प्रकार से सिर का निकलना कुछ मिनिट लों एक जाता है, पोड़ा के उठने में जो समय का श्रन्तर होता है उस में सायु स्वयं बढ़ते हैं तथा संकुचित होते हैं। जब यह खुलना श्रारम्म होता है तो सिर को वाहर निकलने देना श्रावश्यक है। इस विधि से श्रंग फटने का कम भय होगा॥

सिर निकलने के पश्चात् थोड़ा चिलम्ब होता है श्रोर तब शरीर वाहर निकल श्राता है। उमें ही सिर निक्त श्राता है उंगली बालक की गर्दन पर लगा कर देखां कि नाल तो गले में लिपटी नहीं है, यदि नाल बालक के गले से लिपटी है श्रीर जीती (नब्ज़दार) नहीं है तो बालक को शीव्र निकालो। यदि नाल बालक के गले में लिपटी नहीं है तो दाई को श्रावश्यक है कि एक स्वच्छ कपड़े के टुकड़े से वा सोखने वाली रुई से बालक के नेत्रों को स्वच्छ करे वा पोंछे श्रीर बालक के मुंह को खोल के मुंह को भी स्वच्छ करे व पोंछे॥

जब वालक उत्पन्न हो गया तो उसे लंका फे फ़लालेन ध्रथवा कोमल क्रमण्डे में लपेटो मुंह को रक्त में लोट पोट न होने दो। दाई को १०० में १० माग ध्राजिराल डाल कर इस लीशन की एक वृत्द वालक के नेत्रों में डाल कर शीघ्रता से घो डालनी चाहिये यदि ध्राजिराल न मिल सके तो कई वृत्द वोरिक ऐसिड की प्रत्येक नेत्र में डालो। सहस्रों वालक इस लिये ध्रम्धे हो जाते हैं क्यों कि जन्मते समय उन के नेत्र इस प्रकार से घोए नहीं जाते हैं॥

ज्यों ही वालक उत्पन्न हो जाय तो उस स्त्री को जों दाई की सहायता करती है उचित है की माता के उदर पर हाथ धर के गर्भाशय को थामें रहे, उदर की भीतों में से गर्भाशय टटोजने से एक कड़ा ढेजा सा ज्ञात होता है। उस को धीरे से दबाओ, सुचेत रही कि एक त्रण भर भी हाथ ढीजा न होने पावे क्योंकि इसी प्रकार के दबाने द्वारा खाजी गर्भाशय सिकुड़ता है और रक्त प्रवाह वन्द होता है॥

ज्यों हि नाल में घड़कन बन्द हो जाने, तो उसे वान्ध कर काट देना छिचित है लो दो फ़ीते इस कार्य्य के लिये तैयार किये गये थे ध्रव उन का उपयोग करना उचित है। इन दोनों धागों को छौर काटने की क्रेंची को एक क्रोटे बर्तन में डाल कर कुक स्वा लों उवालना ध्रावश्यक है छौर उपयोग में लाने के समय लों उन को उसी गर्म पानी में रहने हो, सावधान रहो छौर नाल पर खूब कस के धागे को बांधो, कभी काटने के लिये

वह कैंची या वांघने का धामा उपयोग में नलाओं जो उपयोग के पूर्व अच्छी रीप्ति से उवाला न गया हो। पेसी वस्तुएं जो भली भांति से उवाली न गई हों उपयोग में लाने से ही जभूगा का रोग हो जाता है॥



नाल की रचा की उचित रीति।

श्यों ही नाल काटा जाये तो उस की ट्रट पर ज़रा सा पोरा कि प्रसिद्ध क्रिड़क दो श्रोर तब उस ट्रट के ऊपर एक क्रोटा सा टुकड़ा उस कपड़े का जो इस कार्य के लिये बनाया गया था श्रोर क्रुक समय हों पानी में उवाला गया है, रख दो (देखो श्रम्याय ४० उपचार नं. ४) कपड़े के क्रिड़ में से ट्रट को निकालो तब कपड़े को नाल के ऊपर खपेट के रक्खा। इस को नियत स्थान पर रखने के लिये इस पर एक पट्टी (bandage) वालक के शरीर के चहुं श्रोर वांघ दो। वालक को दहनी करवट पर किसी गर्म सुले स्थान पर लिटाये रक्खो, जब लों कि तुम माता की खेवा कर लो फिर गाम थोडे ही काल में निकल पड़ेगा। नाल के क्रोर को न खींचो श्रोर न उस में कोई वस्तु वांघो यह सोचना भूल की वात है कि नाल माता के उदर में फिर चली जायगी श्रोर उस से माता का विगाड़ होगा वह जो गर्माशय को पकड़े है उसे दहता से दवाना उचित है। श्रिष्ठक दल न लगाश्रो, इस से रक्त प्रवाह वन्द हो जायगा, श्रीर इस से गाम भी गिर सायगा॥

ज्यों ही गाभ गिर पड़े एक मोटे कपड़े की पट्टी उद्र पर कस के सबधानी से वांधनी चाहिये थीर इस पट्टी को पिन से वा फ़ीतों से जो पट्टी में सिक्षे हों वांध देना चाहिये। यह पट्टी उद्र को द्वाने के लिये चौड़ी कमर-पट्टी का काम करती है।

ज्यों ही वालक को छान करा के कपड़े पहिना लिये जाएं तो साधा-रण नियम यह है कि वसे को छाती के लगाते है ज्योंकि ज्योंही वह दूध पीने लगता है तो गर्भाशय संकुचित होगा और क्रांटा और कड़ा हो जायगा। इस के द्वारा गर्भाशय से एक हिना बन्द होता है। उदर में पहो वांघने के पूर्व सव मैले वस्त्र और पलंग के कपड़े निकाल लेना आवश्यक है और लो भाग रक में लिस हैं उन को गर्भ पानी से घो के पोंछ कर सुखा देना चाहिये। इस के पश्चात् एक रूई की गद्दी या कपड़े की कई तहें कर के (ये कपड़े पहिले से उवाल के रक्खे हों) उत्पत्तिस्थान के अवयवों पर लगाओ। गद्दी को एक २ क्लोर पर फ़ीते से उदर पट्टी में पिन से लगा दो, रस पिन से लामने की ओर, और दूसरी से पीठ की धोर लगाओ।

स्त्री को कई दिन लों शान्त हो पतंग पर क्षेटे रहना उचित है। गदी उत्पत्ति स्थान के अवयवों की समय २ पर वदलनी चाहिये और इन अवयवों को भी समय २ पर घोना खावश्यक है।

बालक के उत्पन्न होने के छः या लात घर्ट पश्चात् स्त्री को मूत्र निकासना चाहिये। यदि इतने लमय के पश्चात् वह मूत्र न उतार लक तो एक वड़ी तौलिया कई तह में तह की हुई गर्म पानी में मिगो के निचोड़ी जाय श्रौर पेड़ श्रौर उत्पत्ति-स्थान पर लगाई जाय। वालक उत्पन्न होने के एक दिन पश्चात् दहो होनी चाहिये यदि न हो तो रेचक-श्रौषधि देना चाहिये॥

वालक के उत्पन्न होने के परवात् माता साधारण भोजन खा सकी है। एक वा दो दिन तक ठएडा पानी पीना या ठएडा भोजन खाना श्रव्हा नहीं है। माता को भली मांति पक्षाया हुश्रा पौष्टिक भोजन जैसे चांवल पतला पका कर, श्रग्हे, दूध, रोटी, श्रालु, मझली श्रौर पक्के फल देने चाहिये॥



#### घ्राच्याच २४।

# प्रसव की विशेष दशायें श्रौर प्रसूत ज्वर।

# प्या करना चाहिये यदि वालक श्वास न ले I

प्राकृतिक रीति से ज्यों ही वालक उत्पन्न होता है त्यों ही रोने ख्रीर श्वास लेने लगता है। यदि वालक रोता महीं ख्रीर श्वास लेना श्रारम्भ नहीं करता है छौर खुए चाप पड़ा रहे या मध्यम वा मन्द र श्वास लेता है तो उस को शीव श्वास लिवाना पड़ेगा। थ्रीर जो कुछ उपाय उस में जीवन लाने के किये जासके हैं सो शीव करने चाहियें। उंगली में एक पतला स्वच्छ कपड़ा लपेड कर पहिले मुंह और गला स्वच्छ करो उंगली और श्रंगुठे में एक पतला कपड़ा लपेड कर वच्चे की लीभ पकड़ो। १ मिनिट में १० वार की थ्रीसत से घीरे २ उस की जीभ खींचो जव यह करते हो तो किसी से कहो कि वच्चे के चूतड़ों पर कपड़े से मारे या एक कपड़ा ठएडे पानी में भिगोए थ्रीर उस से वालक की छाती के चमड़े पर सचेत करने को थपथपाए। ऐसे उपायों द्वारा वच्चा शीव श्वास लेने लगेगा ज्यों ही श्वास लेने लगे तो एक कपड़े के दुकड़े में जो पहिले धाग पर गर्म कर चुके हो वालक को लपेट दो॥

यदि ये हपर्युक उपाय दो मिनिट लों करने पर भी वालक श्वास लेना धारम्भ न करे तो नाल को तुरन्त काट कर वांधो धोर "कपरी श्वास प्रवास" करो। इस "कपरी श्वास प्रवास" के उदाहरण दी हुई चित्रों में दिलाये गये हैं, ध्रति शोव गति न होनी चाहिये एक मिनिट में केवल १० वा १२ वार। यह ध्रधिक प्रच्छा होगा कि एक वर्तन में (जो इतना वड़ा हो कि वचा उस में लिटा दिया जासके) १०६ में. हिंगी उपाता से कम उपा पानी न हो, जब "कपरी श्वास प्रवास" की विधि कर रहे हो तो जितना हों सके उतना माग वालक के शरीर का गर्म पानी में डाल रक्खो। धोर शीत्र ध्राशा न त्याग दो। यदि जीवन के कुछ भी चिन्ह हों तो ध्राध धराटे या धौर ध्रधिक समय तक "कपरी श्वास प्रवास "की किया करो।

## वालक उत्पन्न होने के समय श्रधिक एक बहना।

वालक उत्पन्न होने के समय और उत्पन्न होने के पश्चात् और गर्भ-पात या गाभ निकलने के पश्चात् कुछ रक्त अवश्य वहता है परन्तु ऐसा



रक्त-प्रवाह केवल प्रकृति के श्रमुसार थोड़ी देर तक होना चाहिये, यदि श्रिक्षिक रक्त-प्रवाह हो तो स्त्री को ठएड लगने लगती है श्रौर वह पीली पड़ जाती है श्रौर श्रचेत विदित होती है ॥

### चिकित्सा।

स्त्री के चूर्तड़ों के नीचे के विस्तर लपेट कर रख दो कि वे उठ जायें गर्भाशय को उदर की भीतों से ज़ोर से श्रीर दहता से पकड़ो कि गर्भाशय

सिकुड़ जाय। इस को पकड़े रहो श्रीर ढीजा न होने दो जब तक कि रक्त-प्रवाह बन्द न हो जाय। एक श्रित ही शीत पानी में, जो मिल सकता हो, कपड़ा मिगोश्रो श्रीर उसे पेड़ श्रीर उत्पत्तिस्थान के श्रवयवों पर जगा दो इस कपड़े को फिर मिगो कर समय २ पर जगाते जाश्रो। उग्रह से रक्त-नाजियां सिकुड़ जायंगी



भीर रक्त वन्द होने में सहायक होंगी। दो या तीन फ़िट की ऊंचाई से भ्रामाश्य पर कुछ ठगुडा पानी डालो। बालक को तुरम्त छाती पर लगाश्रो



क्योंकि दुध चूसने से गर्भाशय को सिकुड़ने की उत्तेजना होती है। यदि एरगोट (ergot) का रस मिल सकता हो तो एक चाय का चमचा पिला दो और यह तीन घराटे पश्चात् पिलाते रहो। इस प्रकार के रक प्रवाह के पश्चात् खी को दो दिन लों खित चुप चाप और शान्त हो लेटना खावश्यक है। कभी उसे वठने वा पलंग से उठने।न दो॥

ज़चगी या प्रसव के पश्चात् का उचर :—(प्रस्त ज्वर)।

स्त्री को प्रसव के परचात् कई दिन तक थोड़ा २ उवर आता है यह वालक उत्पन्न होने के परचात् आता ही है। यह उवर आसाध्य नहीं होता और केवल तीन या चार दिन रहता है। परम्तु जो उवर प्रसव या बालक उत्पन्न होने के तीन या चार दिन परचात् आता है आति प्रसाध्य है। उवर के साथ नाड़ी भी आति ती एण चलती है। (स्वाभाविक नाड़ी को १ मिनट में ७२ वार गति करनी चाहिये) आरम्भ में ठएड लगना सम्भव है। उदर के नीचे के भागों में बहुधा पीड़ा भी होती है। और यदि कोई वस्तु उदर में लगे तो ती एण पीड़ा होती है। सिर में दर्व होता है। जव उवर आता है तो रजसाव जो गर्भाशय से निकलता है बहुधा कम हो जाता है।

यदि प्रसव के समय प्रत्येक वस्तु की स्वच्छता पूर्ण रीति से कराई जावे तो प्रसूत ज्वर न हो क्यों कि ज्वर उन रोग-कृमि द्वारा होता है जो गर्माशय में दाई के मैले हाथों द्वारा प्रवेश हो जाते हैं, या मैले कपड़ों को जगाने से हैं उत्पत्ति-स्थान के ध्वययों पर रक्त ध्यौर रज-स्नाव को सोखने के लिये। यदि दाई हाथ या ध्यौर कोई ध्यौज़ार स्त्री की योनि में हालती है तो ऐसा करने से वहुधा गर्माशय में रोग कृमि प्रवेश करते ध्यौर फेलते हैं कि जिस से प्रसूतज्वर धाने जगता है।

प्रथम काम जो करना है यह है कि कोठा साफ़ करने की छौषधि दो, जैसे मेगनेसीयम सल्फ़ेट (एएसम साल्ट) (Magnesium Sulphate; Epsom Salts) प्रत्येक तीन घर्ट उद्र को सेकन सेवन करो (२० अध्याय में इस की विधि देखों) एक उच्चा जल की योनि पिचकारी प्रत्येक चार घर्ट में दो चार सेर जल (४,००० सी. सी.) ११० F. डिग्री की उच्चता का लो छौर उस में पांच चाय के चमचे भर के लाईसोल (Lysol) (४ हाम, २० सी. सो.) मिलाओ और इस की पिचकारी लगाओ (योनि पिचकारी वा इस देने की विधि २० प्राध्याय में देखों)॥

यदि एक योग्य डाक्टर मिले तो श्रवश्य इस रोग की चिकित्सा करने को बुलाओ और यदि स्त्री को श्रस्पताल ले जा सकते हो तो श्रवश्य से जाश्रो॥



#### श्रध्याय २५।

# बालकों का पोषगा।

किसी नगर के एक मोहल्ले का यह वर्शन है कि प्रत्येक १०० बालक में से, जो उत्पन्न होते हैं, ७१ एक वर्ष के होने के पूर्व मर जाते हैं, इसी के निकटवर्ती दूसरा मोहला है जिस के १०० वालक में से, जो उत्पन्न होते हैं, केवल ५ अपने पहिले जन्म दिन के पूर्व मरते हैं। इन दोनों मोहलों में इतना भारी अन्तर वालकों की सृत्यु में इस कारण से है कि एक मोहले के पिता माता वच्चों का उचित पालन पोषण नहीं करते हैं, जब कि दूसरे मोहल्ले के पिता माता के बच्चे यथोचित रीति से पोषगा होते हैं। यहां भारत वर्ष में श्रधिक संख्या बच्चों की जो डत्पन्न होते हैं १२ महीनों तक नहीं जी पाती है। इस घोर जीवन का नाश रोका जा सकता है। यह इस प्रकार से रोका जा सकता है कि वह इस कारण से है कि यथोचित स्वव्हता 🦥 वाजक की उत्पत्ति के समय नहीं हुई श्रौर कुछ महीनों के वाजकों की हानिकारक खाना खिलाने से हैं, मुख्य कर हन को मांस, कच्चे खरबूज़े श्रीर साग तरकारी खिलाना इत्यादि, श्रीर पेसा भोजन खिलाना जिस पर मिक्लयों ने वैठ कर उसे रोग्-कृमि से भर दिया है, फिर वालक को ज्यूं ही वह रोवे भोजन खिलाना, धौर जिस प्रकार की मैली वस्तु वह चाहे उसे थ्रपने मुख में डालने देना। इन कारणों से कि बालकों में इतनी श्रधिक मृत्यु को रोका जा सकता है तो क्या यह उचित नहीं है कि माता पिता छोटे वालकों के पालन पोषण के विषय को ध्यान पूर्वक पहें श्रौर सीखें।

### श्रारोग्य वालक।

स्वस्थ्य वालक उत्पन्न होने के समय ६ या न पौंड वज़न में होना चाहिये। बहुचा वह इस से श्रिधिक भारी होता है। पहिले हफ़्ते में उत्पन्न होने के पश्चात् कुछ भी बढ़ती नहीं होती है, पश्नु प्रथम छ: महीने में वालक को प्रति सप्ताह ४ श्रींस की श्रीसत से भारी होना चाहिये श्रीर इस के पश्चात् के छ: महीनों में प्रति सप्ताह वज़न में ४ श्रींस से कुछ कम चृद्धि होनी चाहिये। दूसरे वर्ष में वालक को प्राय: वज़न में छ: पौंड प्राप्त करना चाहिये॥ ४ थे घ्राच्याय में वह समय बताया है जब दांत निकलभे चाहियें॥ १० महीने की घ्रायु होने पर एक पालक को घ्रापने पैरों पर खड़ा होना चाहिये घोर बारह महीने की घ्रायु में वालक को घोड़ा थोड़ा चलना चाहिये॥

जब याजक उत्पन्न होता है तो उस की खोपड़ी में यो 'कोमल स्थान" (fontanels) होते हैं एक तो माथे के ज़रा ऊपर होता है ध्रौर दूसरा खोपड़ी के पीछे। यह दूसरे महीने के घ्रन्त में वन्द हो जाता है, घ्रौर सामने का प्राय: १८ महीने में वन्द हो जाता है, यदि इन दोनों में से एक भी



मच्छर-दानी में सोने से वालक प्रसन आर स्वरूप रहता है॥

फोमल स्थान रह जाय धौर वालक दो वर्ष का हो चुके तो यह वहुघा इस कारण से होगा कि वालक को पूरा, पर्याप्त भोजन प्राप्त न हुछा या यह कि उसे "सुखे" का रोग है॥

स्वस्थ्य वालक एक दिन में कई वार रोएगा। वालक जब भूखे भी नहीं होते और उन्हें कुछ भी नहीं हुछा है तब भी रोते हैं। यदि वालक कणी २ न रोप तो जान जो कि वह रोगी हैं। इस रोने से वे छपने शरीर कं स्नायुओं का व्यायाम करते हैं॥ इस कारण वालकों का रोना स्वामाविक है। सो जन जब वह रोए तन तन माता को उसे दूध पिलाने का ध्रभ्यास न डाजना चाहिये॥

### बालक की रचा।

बड़ी माता या चेचक या शीतला ऐसा रोग है जिस से सहसों वालक प्रति वर्ष काल के गाल में चले जाते हैं, इस कारण प्रत्येक वालक को २ महीने का होने के पूर्व ही टीका लगवाना चाहिये। यदि घड़ोस पड़ोस में माता निकल रही है तो वालक को उत्पन्न होने के एक या दो सप्ताह पश्चात् ही टीका लगवा लेना चाहिये॥ (देखो घड़्याय ४०)

श्रपने जीवन के पहिले इसतों में स्वस्थ्य वालक प्राय: सम्पूर्ण समय सोप्ता। वालक के लिये पक विश्रामदायक पंत्रग तैयार कराना चाहिये, एक बांस की वनाई हुई टोकरी वालक के लिये उत्तम पंत्रग वनती है। इस को मच्छरदानी से ढांको कि वालक के मुद्द और नेजों पर मिन्खयां न वैठें।



### बाताक कठरे में।

मिक्यों के द्वारा ध्रांखें ध्राती हैं, ध्रौर त्वचा पर स्हम २ फ़ुंसी उठ ध्राती हैं, ध्रौर इन के द्वारा ही वहें को दस्त भी ध्राते हैं। जब वहा सोवे तब उस का सिर न हांको। वालक को ध्रधिक ताज़ी वायु की ध्रावश्यकता है सो उस के पलंग के निकट जब वह सोता है पर्दें न खींचो पर खिड़कियों को खोल दो या उस को वाहर साये में, जहां पर सूर्य से खूब रहित हो, रक्खो॥

छोटे वाजक को खूब स्वच्छ रखना आवश्यक है, उसे समय समय पर सान कराओ। मार्ताप जो भजी भांति बाजकों का पाजन पोषण करना जानती हैं उन को प्रति दिन स्नान फराती हैं। यदि सम्पूर्ण शरीर को प्रति दिन स्नान न कराश्रो तो भी शरीर के उन श्रवयवों को जो मल मूत्र से मैले हो गये हैं प्रति दिन स्वच्छ करना चाहिये॥

वालक को फ़र्श या मूमि पर लेटने या बेठने न देना चाहिये। फ़र्श या भूमि मैला स्थान है, छोटे वालक जो फ़र्श पर वैठते या जेटते हैं प्रपने हाथों को फ़र्श पर रखते हैं छौर मैले कर देते हैं फिर उन्हीं हाथों को मुंह में हालते हैं, न केवल यह ही परन्तु वहुधा भूमि पर से मेले टुकड़ों को भी उठा लेते हैं छौर उन्हें छपने मुंह में डालते हैं। इस प्रकार से बालक को दस्त छाने लगते हैं छौर छांतों में छमि पड़ जाते हैं। चांवल की भूसी की या वांस की चटाई फ़र्श या भूमि पर डालो छौर वालक को उस पर रक्खो। यदि बालक सात या छाठ महीनों का है तो वह घुटने २ फिरेगा, तो एक छोटा कठरा वनाछो, इसे चटाई पर रक्खो छौर वालक को कठरे में रक्खो॥

वालक को ''चुसनी'' न दो, जन वालक पांच या छः महीने का हैं तो एक चमचा या कोई दूसरी स्वच्छ श्रौर कड़ी वस्तु दो जन कि दांत निकलते हैं। ये उसे कारने के लिये दो। फुछ चिन्ता नहीं जो वस्तु वालक को चनाने के लिये दी जाने नह समय २ पर उगली जाय श्रौर स्वच्छ रहे॥

लंगोर (diapers) के लिये स्वच्छ कपड़ों का उपयोग करो। मैले कपड़े जय उपयोग किये जाते हैं तो न केवल दुर्गन्घ ही घाती है वरन् वे उस के मृत्र स्थान के घवयवों में खुजली उत्पन्न करते हैं॥

लड़के के विषय में लिङ्ग के सामने की चमड़ी को समय २ पर उतार कर या पीछ़े खसका कर साफ़ करना आवश्यक है और लिङ्ग की छुपारी को भी खाफ़ रखना चाहिये। यदि चमड़ी खसके नहीं तो उसे योग्य ढान्टर के पास लेजा कर चमड़ी को फैलवाओं कि वह सरलता से खसक सके, लड़की के मूत्र स्थान की सलवट और दरार को भी देखना चाहिये और उसे समय २ पर घोओं॥

कपड़े पहिनाते समय वालक के चूतड़ों श्रीर मूत्र स्थानों को ढांके रहो। श्रित सम्य देशों में यह रिवाज है कि वालक दंगे या इस प्रकार के कपड़े पिहने हुए न किरें कि जिस से उन के चूतड़ श्रीर मूत्र-स्थान दिखाई दें। उन को इस प्रकार के कपड़े पिहनाने से न केवल वार २ ट्याड लगती है परन्तु इस से हुराचार की श्रोर भी चाह होती है॥

### वालक का भोजन।

स्त्रस्थ होने श्रौर शीघ्र बहने के लिये बालक को भोजन श्रौर वह भी श्रधिक मात्रा में मिलना चाहिये। माता को ख़बू स्वच्छ श्रौर श्रधिक पौष्टिक भोजन करने चाहियें कि श्रच्छा दूध उतरे श्रौर बालक की श्रावश्यकता पूरी हो जाय॥

पहिले दो या तीन महीनों लों बालक को प्रत्येक दूसरे घर्ट पर दूध पिलाना चाहिये। १० बजे रात को पिलाओं और फिर प्रात: काल लों न पिलाओं। धोरे २ दूध पिलाने का समय वढ़ाओं। जब बालक २ या ४ महीनों का हो उस समय से के के उसे प्रत्येक २ घरटे में दूध पिलाओं और उसे रात को विलक्षल भी न पिलाओं। यदि बालक सोजन के समय से प्रथम रोता है तो कुछ गर्म पानी जो पहिले उवाला हुआ हो पिलाओं। एक वालक को दिन में कई बार पानी पिलाना चाहिये। वह बालक जिसे पानी न पिलाया जावेगा उस का मुंह पक आएगा॥

माता को श्रपनी झाती की कोरें बार २ धो के थोड़े ठराडे पानी से स्वच्छ रखनी चाहियें॥

छः घा आठ महीने के पूर्व माता के दूध के श्रातिरिक्त और कुछ न खिलाना चाहिये क्योंकि उस की पाचन शक्ति चांवल, मांस और ऐसे भोजनों को पचा नहीं सकती है॥

जय वालक जः से श्राठ महीने का हो शौर माता को पूरा पर्याप्त दुध न होता हो तो बच्चेको कुछ श्रुक्शा बना कर या पतला दिलया बना कर खिलावें। धीरे २ जब श्रामाशय भोजन को प्रहण करने योग्य हो जावे तो एक बार वा श्रधिक बार उसे दिलया वा श्रध-कच्चा उन्ला श्रग्डा प्रति दिन दिया जावे। श्रग्रहे को इस प्रकार से दो कि पक्के हुए चांवल के पानी में जब वह गर्म हो कच्चा श्रग्रहा डालो। चांवल का पानी बनाने के लिये उसे हो घग्रहे पकाना चाहिये॥

वृतिया पेसे पकाया जावे कि घाटे को ले के एक पकाने के वर्तन में डालो और उसे भूनो कि हल्का भूरा रंग हो जाय तब उसे छानो, लेई के समान पकाओ कि पतला और खूव पके, घाधे घराटे या और प्रधिक पकाओ। इस में वकरी का दूध या गाय का दूध गर्म करके वा दूसरे टीन का दूध बना के मिलाया जावे। जैसे जैसे वालक वहता जावे तो थोड़ा उवला या भूना दुष्पा धालू भी उसे खाने को देना चाहिये॥

वालक को कोई गरिष्ट भोजन, जैसे भांस, साग, तरकारी, कहा खरवू ज़े भौर केले न दो। बालक को जब लों दांत चवाने को न निकल धावें गरिष्ट भोजन खाने को कदापि न देना चाहिये॥

माता कभी अपने मुंह में पहिले भोजन के के चवावे तो फिर हसे विचे के मुंह में न डाले। ऐसा करने से वालक का अवश्य मुंह भा जायगा या पाचन शक्ति के अवयवों में कुठ रोग हो जायगा या कोई भ्रसाध्य रोग वालक के शरीर के दूसरे अवयवों में हो जावेगा। इस कारण कभी वालक को खिलाने में यह विधि काम में न काओ॥

पक्के फक्कों का ख़र्क़ वालक के लिये खात उत्तम है। वेन केवल वालक का पोपण करते हैं वरन् इन के द्वारा अजीर्थ और वस्त नहीं होते। नारंगी का सत सब से उत्तम है और प्रति दिन देना चाहिये। फल को पहिले उवलते पानी में, धर्क़ निचोड़ने के पूर्व, कुछ सेकगढ़ के लिये हालो। वालक को दुध पिलाने के साथ ही यह न दो पर दूध पिलाने के एक घगटा पर्चात् दो॥

यदि माता जो जालक को दूध पिलाती है कुछ दस्त की औषधि ले तो औषधि का कुछ मान उस दूध में मिल जायना जो वालक पीता है और वालक का कोठा मी साफ़ कर देगा। इस से यह विदित होता है कि माता को कोई पेसी वस्तु न खानी चाहिये जिस से वालक को हानि हो। यदि वह तम्बाङ्ग पीती या और कोई नहों की वस्तु, मिदरा, पीती है तो वालक को अधिक हानि होगी। कोध का भी प्रभाव माता के दूध पर होता है और कभी २ वालक रोगी हो जाता है किसी और कारण से नहीं वरन् केवल इस से कि माता को कोध आवा था॥

# ष्ट्र्य पिलानेवाली दाई।

यदि वालक उत्पन्न होने के परचात् माता रोगी है भौर वालक को दृष्ट पिला नहीं सकती तो एक दृष्ट पिलाने वाली दाई हुंडनी चाहिये। जब दृष्ट पिलाने वाली दाई हुंडनी चाहिये। जब दृष्ट पिलाने वाली दाई चुनते हो तो देखों कि उसे तपेदिक्र या गर्मी का रोग न हो। यदि वालक दृष्ट पिलानेवाली दाई के दृष्ट से हृष्ट पुष्ट नहीं होता है तो उसे बदल कर दूसरी दृष्ट पिलानेवाली दाई प्राप्त करो॥

### कपर का दूध

जन माता दूध न पिला सके और दूध पिलानेवाली दाई न मिले सो यह आवश्यक है कि वालक को वोतल से दूध पिलाया जावे। वकरी का

दूध व गाय का दूध यदि ताज़ा श्रौर स्वच्छ मिल सकें तो माता के दूध के बदले उत्तम होते हैं। बहुत से उच्या देशों में यह कठिनाई होती है कि अञ्जी दूध वाली गाय कम होती है छौर दूध स्वच्छ नहीं होता है छौर यदि स्वच्छ भी हो परन्तु गर्मी के कारण शौध्र विगइ जाता है। धौर भिन्न भिन्न गायों के दूध के गुणों में भी वड़ा धन्यर होता है धौर जिस प्रकार का भोजन गाय को मिलता है उसी प्रकार से उस का दूध भी बद्जता है। उन देशों में जहां ऋतु लगातार गर्भ रहती है तो यह छात्यावश्यक है कि गाय के दुहने के तीन या चार घगटे भीतर दूध लाया जाने। ज्योंही दूध श्राता है त्योंही उसे एक स्वच्छ हकनेवाले वर्तन में रफ्खो इस को एक वहे वर्तन में जिस में कुछ पानी है रक्खो श्रीर तव चूर्वहे पर चढ़ाछो। छाटे वर्तन का दूध उवसता नहीं है पर इतना गर्म हो जाता है कि रोग के की ड़े मर जाते हैं इस प्रकार से घाषे घर्य गर्म करने के पश्चात् उसे शीघ्र ठराडा करा। यदि इस प्रकार से करना श्रसम्भव है तो दूध को कुछ समय लों उवालों (पीतल या तांबे के वर्तनों में कुछ समय लों दूध को न रहने दो क्योंकि दूध का प्रभाव धातु पर पड़ कर एक विष वन जाता है जिस से स्वास्थ्य की द्यांने होती है ) अ उस वालक को जो एक सप्ताह का है न धौंस दूध और ४ धौंस उवला पानी धौर धाध धौंस चूने का पानी (Lime water) मिलाधो तव दो तिहाई धौंस दूध की शकर मिलाधो और खूब चलाधो। इतना एक दिन के भोजन के लिये वस होगा। इस को कुछ मिनिट उवाल कर एक स्वच्छ वड़ी बोतल में डाल के ठराडे स्थान पर रक्खो। वालक को हेढ़ धौंस इस में से ते के प्रत्येक दो घगटे पश्चात् दिया करो। जव गर्मी की श्रृतु हो दो पहर में उवाल कर तीसप्रे पहर के भोजन के लिये रखना छावश्यक होगा। यदि ऐसा न करोगे तो रात होने के पूर्व दुध विगड जायगा ध्रौर वालक को रोगी करेगा॥

यदि दूध की शकर (milk sugar) न मिल सके तो श्राधा भाग गन्ने की शकर (साधारण शकर) को दूध की शकर के वद्ते उपयोग करो। गन्ने की शकर कभी २ श्रति छोटे वालकों को श्रयथ्य होती है॥

्रेपक वालक को प्राय: पहिले ३ या चार सप्ताहों के लिये दो छौंस दूध प्रति दो घग्टे पश्चात् छावश्यक है सो निम्न लिखित के छानुसार १६ छौंस एक दिन के भोजन के लिये वनाछो॥

<sup>\*</sup> सूचना :—पीतल तांवे के पात्रों में दूध न रखना चाहिये क्योंकि दूध का प्रभाव धातु पर पहुने से एक प्रकार का विष बन जाता है जो स्वास्थ्य को हानिकारक है। सम्पादक॥

साढ़े नौ ग्रोन्स दूघ, साढ़े छ: श्रोन्स उवला पानी; २ चाह के चमचे भर चूने का पानी (लाइम वाटर, Lime Water) श्रोर १ ग्रोन्स दूघ की शकर (या श्राध श्रोन्स साधारण शकर)। [चूने के पानी के लिये देखो चिकित्सा २६ नम्बर, श्रष्टयाय ४०]॥

ज्यूं ज्यूं वालक वढ़ता जाये तो धीरे धीरे दूध का भाग वढ़ाते जाश्रो, कि जब वह तीन महीने का हो तो दिन भर में उसे ३२ श्रीन्स दूध श्रावश्यक होवे इस को तयार करने के लिये ऊपर के वाक्य में जितना भाग वताया गया है, भोजन वनाने के लिये, उस का दुगना वनाश्रो॥

जब बालक ३ महीने से ६ महीने का हो तो प्रत्येक पार भोजन में पांच से सात छौन्स दूध होवे, छौर दिन में सात बार पिनाया जावे, छौर ४० से ४० छौन्स दूध छावश्यक होगा। पचास छौन्स भोजन बनाने के लिये ३० छौन्स गाय का दूध लो, छौर २० छौन्स चांवल का पानी छौर तीन छौन्स दूध की शक्कर (या डेढ़ छौन्स साधारण शक्कर)। वालक को ६ महीने की छागु से १२ महीने की छागु लों प्रति दिन ४० से साठ छौन्स भोजन छावश्यक होगा। ६० छौन्स भोजन बनाने के लिये ३६ छौन्स गाय का दूध लो, २४ छौन्स चांवल की मांड़ लो छौर साढ़े तीन छौन्स दूध की शक्कर (या पौने दो छौन्स साधारण शक्कर) चाहिये॥

उपरोक्त वर्णन द्वारा विदित हो गया है कि गाय का दूध वालक के ध्रमुक्त किस प्रकार से बनाना चाहिये। तीन महीने की घ्रायु से लगा कर एक स्वस्थ्य वालक के लिये ऊपर के वताये हुए से कम घ्रंश जल मिलाना चाहिये घोर दूध का घ्रंश वढ़ाना चाहिये। यदि दूध घ्राच्छा खालिस न हो तो उस में कुछ भी पानी मिलाना आवश्यक नहीं। यदि बालक हुए पुष्ट न हो तो एक योग्य डाक्टर की सम्मति उस के भोजन वनाने के विषय में ले ली॥

दृध के टीन के ऊपर, खोलने के पूर्व, उवलता पानी हालो। एक छोटा सा छेद टीन में करो। जितना दृध छावश्यक हो निकालने पश्चात् एक स्वच्छ कटोरे को उल्टा के टीन के ऊपर रखदो कि घृत्ति दृध में न पड़े। गर्मी की ऋतु में जिस दृध में शकर नहीं हाली है बह दिन भर से छाधिक नहीं रक्खा जा सकता है। टीन का दृध सदैव स्वच्छ ठग्छे स्थान में रखना चाहिये (देखा पृष्ट १४८ का विभाग चक्र और सुचना)॥ वित्र में द्ध पिलाने की छचित वोतर्ले वताई गई हैं। बोतल को स्वच्छ रखना चाहिये। छपयोग करने के पूर्व प्रत्येक बार रवर की चुसनी को निकालो भौर वोतल को भीतर बाहर घाच्छी रीति से घोभो। ऐसा चोधो कि दूध का नाम मात्र भी बोतल में न रहे। रवर की चुसनी को भी घोशो। बोतल थौर रवर की चुसनी को प्र



- September 1

### द्ध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो प्रकार।

इन को एक बर्तन में जिस में बोतल के ढकने तक ठगड़ा पानी हो रक्खों भीर इसे गर्म करो जब तक कि पानी न डबले। पानी को कई मिनिट तक उबलने दो। यदि बोतल श्रोर रवर की चुसनी भीतर से उबले पानी से श्रच्छी रीति से धुली है तो उस को सम्पूर्ण दिन में केवल एक ही बार उबालना भावश्यक है। बहुत बच्चों को जब वे दस या ११ मिहने के होते हैं तो चमचे से पिलाते हैं। परन्तु यदि चम्मच का उपयोग करो तो मोजन, कटोरा श्रोर चमचे को श्रित ही स्वच्छ रक्खों॥

### ष्रजीर्ग ।

एक स्वस्थ्य बालक को प्रति दिन एक से चार वार रही होती है। परन्तु दो या तीन महिने के वालक को वहुधा दो बार प्रति दिन रही उत्तरती है। यदि प्रति दिन बच्चा एक या दो वार रही न करे तो उस के ध्रजीर्थ के लिये चिकित्सा करो। विलम्ब न करो, बालक के ध्रजीर्थ की तुरन्त चिकित्सा करो। यदि यह न करोगे तो बालक ध्रिक रोगी हो जायगा निम्न लिखित उपायों में से एक या ध्रिधक का उपयोग करो:—

१. भोजन में चिकनाई का श्रंश यहाश्रो॥

२. वालक को पोते को घ्रधिक पानी दो, पानी उवला हुआ हो जौर गर्म भी हो॥

३. नारंगीका सत या ग्रौर किसी फल का सत प्रति दिन दो॥

थ. एक कड़ा सफ़ेद साबुन का दुकड़ा काम में लाशो इसे गौदुम नोकीला बनाश्रो उस का पतला वारीक छोर ऐसा हो जैसे सीसे की पेन्सिल का छोर, यह दो इंच लम्बा हो, श्रीर मोटा छोर गोलाई में श्राध इंच से ज़रा श्रिषक हो। प्रत्येक भोर के नियत समय पर यदि श्राप से श्राप रही न उतरे तो इस साबुन के दुकड़े के सिरे पर कुछ तेल वा वेसेलीन लगा कर गुदा के छेद में श्राधा घुला दो श्रीर कुष सेकगढ़ लों वहीं घुला रक्खो तब निकल जाने दो। वहुत दशाश्रों में खुल के टही होगी॥

### द्रत (Diarrhœa)।

यदि वालक को वार २ दस्त पतले पानी समान हों छौर उन में
दूर्गन्ध हो तो यह दस्त का रोग है। इस कारण वहुत सी दशाओं में जव
दस्त आवें तो एक दिन लों साधारण भोजन वन्द कर दो छौर वालक को रे
केवल चांवल के मांड छौर नर्म पानी पर रक्खो। यह मांड या चांवल का
पानी ऐसे पनता है कि थोड़े से चांवल वहुत से पानी में डाल कर तव तक
उवालो जव तक कि चांवल के दाने ख़ूव छुल न जायें, तव एक पतले कपड़े
में डाल कर छान डालो, पानी शेष रह जायगा वाक्री सव निकाल कर
वाहर करो। सव भोजन या पानी जो वालक को देते हो स्वच्छ होना
चाहिये। यदि ऐसा करने से दस्त वन्द न हों तो जो उपाय छागे छाच्याय
में दिये जायेंगे उन को करो॥



### ष्प्रध्याय २६।

# छोटे बालकों को दस्त श्राने (Diarrhoeas) के रोग।

कई रोगों का मुख्य जन्नग्य दस्त ध्राना है, जैसे कि साधारण दस्त ध्राना, तीस्ण ध्रजीर्थ या वाजविस्विका। परम्तु इस जिये कि उन के कारण ध्रौर चिकित्सा बहुत कुछ एक सी होती है उन का वर्णन इस ध्रध्याय में किया जायगा॥

प्रति वर्ष दस सहस्र वालकों की मृत्यु किसी न किसी प्रकार के दस्त के द्वारा होती है। यह रोग क्रिम द्वारा उत्पन्न होता है। छोटे वालक की पाचनिकया के भवयब इतने निर्वल होते हैं कि वे इन रोग-क्रिम को नाश नहीं कर सके हैं। यह तो सब को प्रकट है कि छोटे वालक को मारने के लिये थोड़ा सा विष पर्याप्त होगा पर पूरे मनुष्य को मारने के लिये उस से कुछ ध्रधिक विष प्रयीप्त होगा। इस लिये कि यह सत्य है, थोड़ा सा मेला या विगाड़ या ध्रपथ्य भोजन खाने से यदि पूर्ण मनुष्य को केवल थोड़े से दस्त ही होवें परन्तु एक नन्हे वालक पर इस का प्रमाव मयंकर होगा थोर कदाचित् वालक की मृत्यु भी हो जाय। वहुतेरे लोग इस वात की चिन्ता नहीं करते हैं, सो वे विना सोचे वा समक्ते प्रत्येक प्रकार का भोजन ध्रति छोटे वालकों को दे देते हैं इस विचार से कि बचा भी वहीं भोजन खा सकता है जिसे पूर्ण मनुष्य पचन करसके हैं।

दूसरा कारण जिस से नन्हे वालकों को दस्त थाते हैं यह है कि वे मुख्य कर के दूध पीते या किसी प्रकार का पतला खाना खाते हैं निस में रोग-कृमि धाति शीघ्र वृद्धि करते हैं॥

तीसरा कारण जिस से दस्तों का रोग वालकों में वहुघा होता है यह है कि उन को शीव्र ही ठएड जग जाती है। और प्रायः जब वालक को ठएड जग जाती है तो सदा दस्त आने जगते हैं। गर्मी की ऋतु में भी वालक को ठएड जग जाती है। सो इस कारण से रात को किसी वस्त्र से उस का आमाश्य टका रखना चाहिये॥ दस्त से नन्हें वालक इस िचे शोध मर जाते हैं कि उन में दहुत थोड़ी शिंक होती है। दस्त आने में भोजन नहीं पचता है वह महास्रोत में से निकज जाता है धीर उस का कुछ भी आंग रक में प्रवेश नहीं करता है कि शरीर को गर्म रक्खे और दस दे जिस से शरीर बढ़े। इस कारण कि दस्त के रोग में जो मोजन वालक खाता है उस से कुछ शिंक तो प्राप्त नहीं करता है परन्तु उस से शरीर का रस अधिक चला जाता है। इसी से दस्तों में मल (पाजाता) अठि पतला और पानी के समान होता है।

ऐसी द्शाघों के कारण नन्हे वालकों का "द्न्त रोग" साधारण वात न समक्ती चाहिये परन्तु ज्यों ही पनके पानी सरीखे दस्त धावें त्यों ही तुरन्त इस के मुख्य रोग पर विचार करके चिकित्सा करनी चाहिये॥



द्स्तों की रोक करना

सुशिनित माता पिता को दस्तों के कारणों का झान होने से, कि यह किन कारणों से झोटे दझों को होते हैं, उन की रोक के उपाय करने चाहिया।

ध्रास पास के स्थानों का मैलापन

प्रयम तो वाजक को कभी मैंते फ़र्रा या गत्ती में घुटने घुटने चलने या वैठने या लेटने न देना चाहिये। फ़र्रा मुख्य करके निही के या ईंटों के श्रित मलीन होते हैं वे श्रित मैली धूलि से श्रीर मैल से जो गली में या पाखाने में जाने से जूनी में लग श्राती हैं मैले होते हैं श्रीर यदि घर में पशु हैं तो ये फ़र्श के मैलेपन को श्रीर भी श्रिषक कर हेते हैं॥

वे बालक जिन का पोषण मेले घरों में होना है बहुधा दस्त के रोग से रोगी हो जाएंगे। घर के फ़र्श को माड़ कर स्वच्छ रक्खों, कोनों को माड़ों धोर सामान के नीचे भी माड़ों। यदि फ़र्श मिट्टी का या ईटों का हो तो सामान के नीचे धौर भीतों के किनारे चूना इट कर छिड़क दो। मुर्गी के देखे धौर पशु मों को घर के भीतर न धाने दो। कभी वालक को कमरे के फ़र्श पर मल सूत्र न करने दो। यदि फ़र्श भूमि के ऊपर बिछे हैं तो फ़र्श के नीचे की भूमि स्वच्छ रखनी चाहिये। धोने का पानी धौर मेला पानी फ़र्श पर न फेंकना चाहिये। धांगन को बार २ माड़ कर स्वच्छ रक्खो। सड़ी बुक्ती चीज़ों का ढेर, मैले कचड़े का ढेर, मैली नालियां जो धांगन में होती हैं एन में लाखों लाख रोग-फ़्रीम उत्पन्न होने के स्थान बन जाते हैं। कोटे बालक धांगन में घुटने २ चलते धौर दौड़ते हैं यूं बन के शरीर में ये रोग-फ़्रीम प्रवेश कर लेते हैं॥

# मक्खियां दस्त का रोग फैलाती है।

मिल्ख्यां वालकों को मारती हैं। वे ऐसे मारती हैं कि मल के ढेर,
मैले कचड़े के ढेर और प्रत्येक प्रकार की मेली जगह से मैल व रोग-हमि
लाती हैं छोर भोजन पर जो वालक खाना हैं रख देती हैं। जब बालक का
भोजन पकाया जाए तो वह मिक्ख्यों से रितत रहे, क्योंकि जब मक्खी बच्चे
की दूध पीने की बोतल की चुसनी पर बैटती है था उस भोजन पर जो वह
खाता है तो वह मैल और विषेते रोग-हमि छोड़ जाती है। वालक इन को
निगलता है। फलतः तुरन्त घोर दस्त होने लगते हैं। मिक्ख्यों के विषय
में ४८ वें भ्रध्याय में बताया गया है कि उन को कैसे नाश कर सके हैं॥

# मैला दूध और दूध पीने की मैली वोतलें

२५ वें श्राध्याय में वर्णन किया गया है कि रोग-कृमि को नाश करने के लिये दूध उद्यालना उचित है। यदि वालक का भोजन उपालने से स्वच्छ हो गया है तो उसे ढकनेवाले वर्तन में रखना चा हिये। श्रीर यदि दूध पिलाने की वोतल श्रीर चुसनी वार २ उवालने द्वारा स्वच्छ हैं तो वहुत से दस्त के रोग श्रीर दूसरे रोगों की रोक हैं:गी॥

Hindi-10.

# प्रपथ्य भोजन और कुसमय पर खिलाना।

वालक को सिठाई या केक, पकवान देने से रोना थोड़े समय लों वन्द हो जायगा, परन्तु पीड़ा श्रीर दस्त जो इन पदार्थों के खाने से प्राय: निरुच्य पूर्वक होंगे उस से वह कई धरारों तक रोयेगा। श्रीर वहुधा इस से वह दालक मर भी जायगा। मिक्ख़ियां सिठाई श्रीर पकवान की श्रीत चाहक हैं श्रीर वे इन पर वैठती श्रीर इन्हें खाती हैं॥ श्रीर श्रुपने शरीरों का मल होड़ जाती हैं श्रीर वह मेल भी जो उन की दांगों श्रीर परों में है होड़ जाती हैं। मिठाई, पकवान श्रादि पदार्ध न केवल मिक्ख़ियों हारा मेले होते हैं परन्तु गली की घूलि श्रीर मिठाईवाले के मेले हाथों से भी मेले हो जाते हैं। तो केवल पक हो उपाय इस से दक्ते का है कि इस प्रकार की वस्तुएं को मिठाईवाले से लाते हो उन्हें वसे को देने से पहिले ख्वाल ढालो श्रीर यदि ख्वाल नहीं सके हो तो वालक को खाने को कहापि न दें। ये पदार्थ जब छुसमय पर वालक को दिये जाते हैं तो श्रीर भी श्रीयक या दुगने हानिकारक हो जाते हैं। प्रत्येक वालक को नियत समय पर भोजन देना चाहिये श्रीर उसे भोजन के नियत समय के धीच में कभी भी खाने को न देना चाहिये॥

श्रसाध्य दस्त दूध पीते वालक को माता के किसी रोग के कारण भी श्राने लगते हैं या माता के कोई प्रोपिध खाने या कोई इस प्रकार का मोजन खाने या पीने से दूध के गुण में श्रन्तर पड़ जाता है। झाती का दूध पीनेवाले वालक के विषय में जिसे दस्त श्रावें उस की ठीक चिकित्सा करने में पहिले यह देखना पड़ेगा कि माता तो रोगी नहीं है या उस ने कोई ऐसी श्रोपिध तो नहीं पी है या ऐसा भोजन तो नहीं खाया है जिस से वालक को दस्त श्रा गये हैं॥

मन्हे वालकों में दस्त की उपचार-चिकित्ला।

यदि दस्त-रोग की शवित श्रीपधि करो तो तीन वार्ते करनी चाहियें ये ये हैं:--

- १. समस्त दूध का भोजन वन्द करो जब तक कि दस्त न छके॥
- २. खुव पानी पीने को दो ॥
- २. महाझात को खक्छ करो॥

विकित्सा के छुछ थोड़ें और भी उपाय हैं और यदि आवश्यक हो तो इन अपर लिखे उपायों के अतिरिक्त दूसरे उपाय भी करो पर ये बीन जो अपर वनाये हैं आरम्म में स्रात मुख्य हैं॥ यि वालक जिसे दस्त का रोग है दूध पीता है तो कम से कम एक दिन के लिये उसका दूध वन्द कर दो, उस वालक का जिसे दस्त छाते है आमाशय और आंतें दूध को नहीं पचा सकती हैं। दूध जो पचा नहीं है वह महास्रोत में पड़ा रहता है और दस्त के रोग-कृमि का भोजन हो जाता है इस से और विष टराक्ष होता है॥

दूध पिलाने के बदले वालक को खांवल का पानी पिलाछो (देखो अध्याय ४०, उपचार, खिकित्सा नम्बर २४), अगडे की सफ़ेदी का पानी (देखो अध्याय ४७, अगडे की सफ़ेदी) और ज़रा नारंगी का अर्क़ या सत पिलाओ। वालक को जब तक कि दस्त न रुकें दूध न पिलाओ और ठकने पर जितना पहिले पीता था उतना न दो पर थोड़ा थोड़ा हो॥

द्रवर पदार्थ अव्हो तरह पिलाभो क्योंकि दस्त-रोग में जब दस्त होते हैं तो वालक के शरीर से बहुत सा पानी निकल जाता है। यह द्रव्य पदार्थ उस के रक्त में से आता है सो वहुत सा गर्म उवला हुआ पानी उसे पिलाना चाहिये। साधारण जल की अपेला कभी २ चांवल का पानी भी पिलाओ॥

क्रय और दस्त से यह विदित होता है कि वालक का शरीर कुछ मल निकाल फेंकना चाहता है जो उस के महास्रोत में हानि कर रहा है। सड़ा श्रीर श्रपथ्य भोजन वालक के महास्रोत में से क्रय श्रीर दस्त कराता है ठीक जैसे कि यदि मिर्च थांख में पड़ जाय तो थांख में थांसू थाते हैं थीर शीव फड़कने लगती है ताकि मिर्च श्रांख से वाहर निकले। सो महास्रोत को स्वच्छ करने में सहायता देने के लिये प्रत्येश प्राधे घग्टे में इतना पानी जितना उसे पिला सके हो पुचकार के पिलाओ। यह पानी महास्रोत में जाता है और उसे स्वच्छ करता है। एक सेर पानी में श्राधा चाय के चम्मच भर नमक मिला दो। वालक को पिचकारी दो (देखो अध्याय २०) श्रौर पिचकारी में यही नमक मिला पानी दो, प्रत्येक दस्त होने के पश्चात्। पिचकारी का जल गर्म हो (२०४ F. डिग्री उच्छ), चिकित्सा थ्रारम्म करने के पूर्व एक चाय के चम्मच भर अरेंडी का तेल (castor oil) पिला दो यदि वालक चार या पांच वर्ष का है तो दो चाय के चम्मच भर के अरेंडी का तेल पिला दो। ग्रामाशय पर प्रत्येक तीन घर्एटे सेकन संवन करो। वालक चुप चाप पलंग पर पड़ा रहे। किसी दशा में उसे उठने न दो. क्योंकि कोई सा भी शारीरिक कार्य्य करने से रोग वह जाएगा॥

इन उपरोक्त उपायों को एक दिन करने के परचात् यह भला होगा कि द्दत-रोग को रोको सो प्रत्येक तीन या चार घगरे में एक पिचकारी दो छोर नुरखा या उपचार नम्बर ७ की एक चाय के चम्मच भर द्वा प्रत्येक चार या पांच घगरों में पिलाश्रो। रवेत सार (स्टार्च Starch) वाले जल को वनाने के लिये, ताकि रवेत सार की पिचकारी दी जाय, पिहेले कुछ चमचे भर रवेन सार (चाहे मका का, चाहे गेहूं या चांवल का हो) लो श्रोर उसे कुइ टग्रहे जल में मिला मो तब गिलास भर पानी हालो श्रोर उसे उशल हालो तब टग्डा होने दो यह रवेत सार पानी विलक्षन पतला होना चाहिये। पिहेले दिन की नाई सेकन सेवा करनी चाहिये। पिहेले दिन की श्रपेना कम पानी दो॥

वालक के उदर पर कुछ हल्का वस्त्र उढ़ाना चाहिये ताकि ऐसा न हो कि ठगुड लग कर दस्त रोग थोर भी थिथिक हो जाय॥

वालक को वहुधा स्नान कराना चाहिये घ्रौर उस का विद्रौता स्वच्छ रक्खो, वालक को मच्छरदानी के भीतर रखना चाहिये कि मिक्खयां उस से दूर रहें।घर के शेप वालकों को वे चम्चे घ्रौर शालियां न उपयोग में जाने दो जिन को रोगी ने उपयोग किया है। रोगी की उपयोग की शालियां घ्रौर चमचे उपयोग करने के परचात् उवाल डालने चाहिये॥

द्स्त रोग आंतों में विपैली और विकार करनेवाली वस्तुओं के प्रवेश करने द्वारा होता है। कमाचार एवों में जो औपधियां छापी जाती हैं कभी न देनी चाहियें क्यों कि वे दस्तों को तो शीव्र वंद कर देती हैं परन्तु उन के कारण को दूर नहीं करती हैं। यह विपैली वस्तु जो दस्तों का कारण थी और जो अब लों आंतों में है किर दूसरी वार रोग उत्पन्न करेगी और दूसरे समय जो दस्त रोग होगा वह पहिले से अति असाव्य होगा। इस रोग से चंगा होनेका सब से उत्तम उपाय यह ही है कि उस विपेले पदार्थ को जिस के कारण यह रोग उत्पन्न हुआ निकाल दो॥

स्चनाः—टीन के द्ध शोर पानी मिलाने के विभाग चकः—यहि गाय या वकरी का द्ध मिलना श्रसम्भव हो तो टीन का जमा हुश्रा द्ध उपयोग करना एड़ेगा। टीन के द्ध दो प्रकार के हीते हैं:—मीठा जैसे नेसलज़ झान्ड (Nestle's Brand), ईगल झान्ड (Eagle Brand) श्रौर मिल्कमेड झान्ड (Milkmaid Brand); या मिठास रहित दूध, जब बालक को पिलाने के लिए ये दूध लो तो मीठा श्रौर मिठास रहित नीचे के चक्र के श्रवसार मिलाश्रो जिसे डाक्टर होल्ट ने श्रपनी पुस्तक ''बालकों के भोजन श्रौर पालन पोपण'' चीनी भाषान्तर, में दिया है ॥

|                                                      |                   | ====             | ===       |            | _==           |               |                  |                           | ===           |                                | === |
|------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------|---------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------|-----|
| वालक की आय                                           | . हिन             | 3 दिन            | ४ दिन     | र दिन      | क द्विम       | ७<br>क्रिन    | १ से ४ सप्ताइ लॉ | ४ सप्ताह से ३<br>महीने लॉ | भ में ।       | ९ महात<br>१२ मही               | į   |
| मीं दूध का भाग                                       | १भा               | ग१               | १         | १          | ę             | ę             | १                | 8                         | 8             | ११                             |     |
| मिठास रहित द्घ<br>का भाग                             | ३ भा              | ग ३              | 3         | 3          | ₹             | 3             | nv.              | ₹                         | ą             | ३ ३                            |     |
| उवला हुआ जल                                          | ફેં૦              | Ł٥               | ४०        | ३०         | २४            | २०            | १६               | १२                        |               |                                |     |
| •                                                    | भाग               | भाग              | भाग       | भाग        | भाग           | भाग           | भाग              | भाग                       |               |                                |     |
| चांवल का पानी<br>इसका नम्बर २४                       |                   |                  |           |            |               |               |                  | -                         | २ १२<br>ग भाग | -                              |     |
| प्रत्येक वःर के<br>भोजन में कितना<br>देना चाहिये     | याया ने १ याँस तक | याथा ने १ थॉस तक | र यॉस     | १ यॉल      | ेढ़ याँम      | ेंद्र ग्रीस   | र <u>य</u> ोल    | ३ ने ४ थॉस तक             | 中の対策          | ्त र आंत तक<br>टिसे १० घोंस तक |     |
| कितने घएडे के<br>पश्चात एक<br>एक भीजन<br>हेना चाहिये | २<br>घराटे        | २<br>घराटे       | २<br>घगटे | २<br>घराटे | र<br>घगटे     | २<br>घगटे     | २ ह<br>घगटे घ    | ताई ३<br>सटे घरा          |               |                                |     |
| प्रति दिन कितनी<br>बार भोजन देना<br>चाहिये           | ई<br>या<br>⊏      | ς                | १०        | रै०        | ८<br>या<br>१० | ८<br>या<br>१० |                  | •                         | Ę             | <u>ڊ</u>                       |     |

#### धाष्याय २७।

# नन्हे वालक श्रौर वालकों के कुछ साधारन रोग।

## मुंह याना।

जव माता मूर्खता से वालक को दूध पिलाने की वोतल या उस की चुमनी को स्वच्छ नहीं रखती तो यह रोग हो जाता है। प्रत्येक वार दूध पिलाने के पूर्व और पर्त्रात् उंगली पर जाली या पतला कपड़ा कपेट कर और उस को वोरिक पेसिड के लोशन में (मुस्खा नं १) भिगो कर वालक के मुंह को स्वच्छ करना चाहिये। जब वालक की घायु एक वर्ष की या घ्रिक हो, तो वालक के मुंह को पोटासियम पलोरेट के पूर्ण मिश्रित लोशन से घोने से उत्तम होता है। यदि मुंह के भीतर छोटे २ स्वेत हाले निकल घावें तो मूनी हुई फिटकरी (मुस्खा नं. =) लगानी चाहिये पदि यह रोग घ्रच्छा होने में देर लगे तो शीघ्र किसी प्रख्यात डाक्टर के पाछ जाथो।

### श्रुल या वायु श्रुल

जब कभी यह रोग होता है तो बालक ग्राचानक ज़ोर से रोने लगता है। ज्यूं उर्यू यह पोड़ा श्रिथिक होती है त्यूं त्यूं वालक ज़ोर में रोता है शोर कम होती है तो चुप चाप हो जाना है। श्रामाशय ग्रोर श्रांतों में वायु भर जाती है जिस से उदर तन जाना है शोर कड़ा हो जाता है, जिस समय यह पीड़ा श्रारम्म होती है नो वालक ग्रापनी जांधें सुकेड़ कर उदर के ऊपर खींच लेता है। शून रोग वहुधा उन वालकों को होता है जिन्हें ऊपर का दूध दिया जाना है। इस का कारण यह होता है कि जल्दी र खिलाते हैं या पेसा दूध देते हैं जिस में श्रिधिक शकर होती है या जो ठीक प्रकार से पार नहीं किया जाता है। होटे वालकों को पेश भोजन देने से जो जिमता से पकाया न गया हो वहुधा शून रोग हो जाता है।

### चिकित्सा उपचार

श्रूल जब उठे तो गर्म पानी चमचे से या वांतल से पिला देने से बहुधा लाम होता है। कपड़े को गर्म कर के उदर को संको यदि इस से (१६८) जाभ न हो तो बाजक को एक धाध सेर पानी की पिचकारी दो। पानी इस रीति से बनाथो:—आध सेर पानी में चाय के चम्मच भर नमक धौर दो बड़े चमचे धर्थात् १ ध्रीन्स ग्लीसरीन (Glycerine) मिलाश्रो यह पानी १०५ मि. डिग्री लों उप्ण होना चाहिये। पिचकारी से ध्रांतों का ऊपरी साग तो स्वच्छ न होगा इस लिये पिचकारी के ध्रतिरिक्त एक खुराक ध्ररेंडी का तेल भी देना चाहिये। यदि शुल बार २ होती हो तो उपचार नं. ७ (व) का एक छोटा चम्मच दो, तीन दिन लों दिन में दो बार देना चाहिये॥

इस जिये कि अनुचित भौर मैले भोजन हो से सूज उठी थी, इस के परचात भी सूज को रोकने का उपाय यही है कि वालक के भोजन को स्वच्छ और उचित रीति से वनाने की ओर ध्यान दिया जावे॥

## जमुगा (पंडन, Convulsions)

पालकों में यह रोग कई कारणों से हो सकता है, जेसे अवुचित खौर अपथ्य भोजन, सुखे का रोग या उदर में कृमि रोग से, शीत-ज्वर खौर हैज़ा। जब इस का दौरा होता है तो मुंह और हाथों के स्नायु छकड़ने च पंठने लगते हैं खौर मुंह एकाएकी पीला हो जाता है, खांखों की टकटकी बन्ध जाती है और सिर पीछे लटक जाता है, हाथों की मुट्टी बन्ध जाती हैं खौर टांगें पंठन होने से ऊपर खिंच छाती हैं॥

### चिकित्सा।

१०५ F. डिग्री की उप्णता का गर्म पानी वनाक पालक को उस में विठाश्रो शौर उस के सिर पर ठएडे पानी में कपड़ा भिगो के निचोड़ के रफ्खो। इस कारण कि जमुगा रोग बहुधा श्रांतों में किसी प्रकार के सड़े या कड़े भोजन के जम जाने से होता है, उचित है कि गर्म पानी में कुछ मिनिट विठाने के पश्चात् बालक को गर्म पानी की पिचकारी दी जाप श्रोर एक चाय का चम्मच या उस से श्रधिक श्ररेंडी का तेल दिया जावे। जो भोजन बालक को दिया जाता है उसे बड़ी सावधानी से बनाना चाहिये क्योंकि यह जमुगा का रोग बहुधा कड़े या विगड़े भोजन से होता है। कभी कभी गाय या दकरों का दूध बन्द कर के 'दीन का दूध" या किसी प्रकार का तैयार किया हुआ भोजन मोल लेना पड़ेगा। बालक के दस्त या टही की श्रोर भी ज्यान देना पड़ेगा क्योंकि बालक को श्रजीर्ग रोग न होना चाहिये।



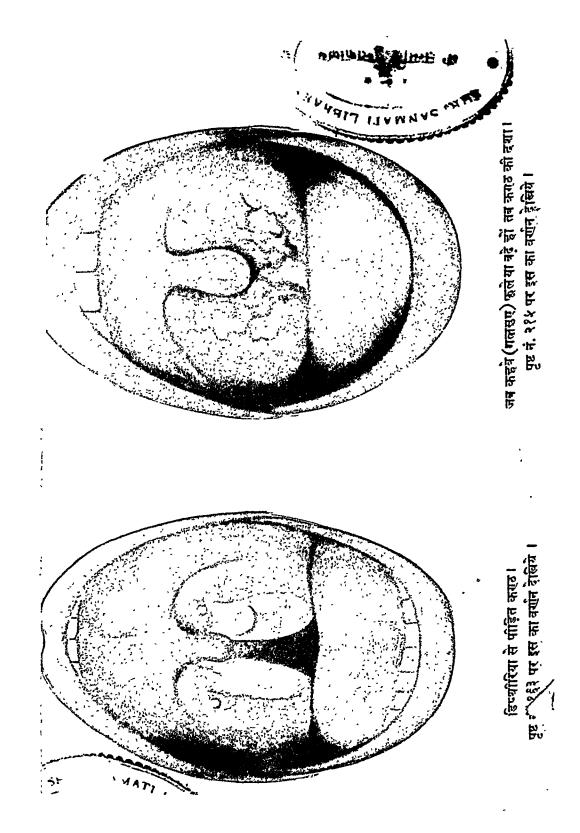

(बालक अरेंडो के तेल को सुगमता से पी लेगा यदि उस में नारंगी या किसी और फन का रस मिला लिया जावे। बालक को कोई गर्म वस्तु जैसे एक या दो प्याला गर्म शुक्या या किसी फल का रस मुख्यतः मीठी मोसम्बी का रस, पिलाओ, बालक को बिस्तर पर लिटा दो और पेसे कमरे में रक्खो जिल को खिड़ कियां खुली हों, कुछ दिन के लिये उस का भोजन कम कर दो। जब बालक को पसीना था जावे तो उस को वादल के टुकड़े (sponge) से स्वच्छ कर के थच्छी तरह, विक्कुल खुखा हो, यदि इस पर भी खांसी न जाय तो छाती के सामने के भाग पर दिन में दो बार पन्द्रह र मिनिट तक सेकन सेवन करना होगा (देखो अध्याय २०)। यह आवश्यक हो कि यह चिकित्सा जब लों खांसी अच्छी न हो जाय लगातार की जाय। सदीं की चिकित्सा यदि परिश्रम पूर्वक न की जायगी तो सम्भव है कि फेफड़ों के असाध्य रोग हो जायं॥



#### ष्प्रध्याय २८।

# "डिप्थीरिया" खसरा, छोटी माता, कर्ण सूल।

# "डिप्योरिया" (Diptheria)

वे रोग जो वालकों को होते हैं उन में से यह एक श्रित श्रसाध्य रोग है। यह वीमारी (डिण्यीरीया) रोग-कृमि द्वारा होती है। यह रोग-कृमि गले धौर नाक में जहां वह उत्पन्न होते हैं न केवल घाव वना देते हैं परन्तु वे एक प्रकार का विप भी वनाते हैं जिस से हृद्य को हानि पहुंचती धौर वहुत तकलीफ़ होती है॥

डिप्यीरीया पक छूत का रोग है जो ग्रास पास के वधों की देह में जग जाता है। वालकों का उन से, जिन्हें यह रोग है या जिन्हें यह रोग योड़े दिन पहिले हुन्ना हो श्रीर इस रोग के कृमि उन के गले में हों श्रीर छोंकने श्रीर खांसन से फैलते हों, लग जाता है॥

वालकों को यह रोग उन चम्चों श्रीर प्यालों से जिन का उपयोग दूसरों ने किया है श्रीर वे उवलते पानी से धोये न गए हों लग सकता है। खिलोनों से श्रीर मुख्य कर सीटी के समान खिलोनों मे जिन को क्षे बहुधा श्रपने मुख में डालते हैं श्रीर पेसे ही श्रीर २ पदार्थों द्वारा यह रोग जग जाता है श्रीर फैलता भी है। उंगली या कोई श्रीर वस्तु जैसे पेन्सिल, पैसे श्रीर डोरी इत्यादि मुंह में डालना एक वड़ा मैला श्रभ्यास है श्रीर इस से डिप्थीरीया को छोड़ श्रीर दूसरे रोग भी हो जाते हैं। जब यालक छोटा हो तब से ही यह सिखाश्रो कि वह किसी भी पस्तु को मुंह में डालने की छटेव (बुरी श्रादत) न डाले॥

जब वह वाजक जिस को डिप्योरीया हुया है खांसता या झींकना है तो कमरे की वायु में हज़ारों लाखों रोग छिम फेंकता है। इस कारण से जब दूसरा वाजक उस कमरे में आता है तो उस को अवश्य उस वायु में से यह रोग लग जाता है। यदि किसी मोह छे के लोगों में यह रोग है, तो अपने वाजकों को उन के घरों में न जाने दो जहां पर यह रोग है। जब डिप्योरीया का रोग प्रचलित है, तो अपने वालकों को गली में दूसरे मोह छे के वालकों के साथ खेलने न दो, उन को घर ही पर रक्खों॥

( १६२ )

#### लच्या।

डिएथीरिया का प्रथम जत्तग् गला दुखना है। यह जत्तग् रोग लगने के दो दिन से लेकर ७ दिन में होता है। यदि श्रड़ोस पड़ोस में डिएथीरिया है श्रीर तुम्हारा वालक कहता है कि उस का गला दुखता है तो वेपरवाही, टाल टूल न करो पर तुरन्त ही उस के गले को देखो। यह भी धावश्यक है कि पतली चपटी स्वच्छ जकड़ी का या बांस का दुकड़ा लेकर जीम को दुवाशों कि गले के भीतर के धवयद देख सकी॥

पहिले गले में केवन गहरा लाल रंग के संमान दीख पड़ेगा पर तीसरे दिन कहवों (गल सुओं tonsils) के ऊपर श्रास पास भूरे रंग का चमड़ा दिखाई देगा श्रीर यह चमड़ा कहवे (tonsil) पर भी होगा। (देखो दिया हुआ। चित्र) वालक को निगलने में कठिनाई होगी श्रीर ज्वर भी चढ़ेगा॥

### चिकित्सा।

ज्यों हो ज्ञात होने कि डिप्थीरिया का रोग है तो एक प्रख्यात डाक्टर की तुरन्त बुलाओ। यह सोच कर कि तुम रोग की चिकित्सा कर लोगे विलम्ब मत करो। केवल एक औषधि है जो इस रोग को चंगा करेगी। वह ''डिप्थीरीया ऐन्टी-टोक्सिन'' कहलाती है। यह एक औषधि है जो घोड़े के रक्त में से निकाली जाती है। यह श्रोषधि डिप्थीरीया के विषे रोग-क्रमि का सामना करती है। जितनी जल्दी इस औषधि का उपयोग करोगे उतना ही आच्छा होगा। यदि यह दवा रोग के पहिले दिन उपयोग में आवे तो १०० में से ६६ को चंगा कर देगी। यदि रोग के तीन चार दिन पश्चात् उपयोग में आवे तो सैंकड़े में से ७६ से दक्ष चंगे हो जायेंगे और यदि इस औषधि का विलक्षत हो उपयोग न किया जावे तो उन वालकों में से जो इस रोग में अस्त हैं आधे में अधिक मर जायेंगे॥

यह श्रीषि द्रव्य वस्तु हैं श्रीर चमड़े के भीतर एक गोदने की सूई (हाइपोडिमिक नीडल, Hypodermic Needle) द्वारा भेदी जाती है। यह उचित प्रकार से केवल एक डाक्टर या चतुर नर्स कर सकती है। किसी २ स्थान में डाक्टर नहीं मिल सक्ते तो वहां पर माता पिता इस को भेद देवें श्रीर वालक को मरके न दें। यह सुई श्रीर "पेन्टी-टोक्सिन" चिकित्सालय या श्रम्पताल में से ले सकते हैं जहां पर श्रीषिध विक्ती है। इस प्रकार से इस का "टीका" लगाश्री। इस टीका लगाने की सुई को कुछ

मिनिट नक उना जो घौर उन्न शीशो को, जिल में यह छौपि है, शराष (alcohol) में कुछ मिनिट रक्खे। तव शीशों का एक सिरा तोड़ो छौर सुई में घौषिंच खींच लों, तव बांह को कन्धे से कुछ इंच नीचे वाले भाग को सावुन छौर पानी से ख़ूब घो डालों। छौर फिर पोंछ के सुखा लो तब वहां पर टिश्चर धाएछोडीन (Tincture of Iodine) लगाओ, त्यचा की तह को ऊपर उंगलियों से चुटकी में पकड़े रहो, तब टीके की सुई को वचा की सनह की सीध पर रक्खों और एक इंच तक चुना दो, इस प्रकार से कि यह केवल वचा छौर मांस के वीच में जावे। ३,००० से ४,००० धूनिट तक छोषिंच डालों। यदि १२ घर्यटे में ध्रधिक लाम त दीख पड़े तो फिर ३,००० से ४,००० धृनिट का दूसरा टीका लगाना चाहिये। कभी २ तीन टीकों के लगाने की ध्रावश्यकता होगी॥

ज्यूं ही विदित हो जाय कि वालक को डिप्यीरिया का रोग है, तो उसे पक अकेले कमरे में रक्कों और किसी और वालक को उस कमरे में न आने दो। दो या तीन मनुष्यों के अतिरिक्त जो वालक की सेवा करते हैं, और किसी को कमरे मंन आने दो। वालक की सेवा के लिये जो कोई र कमरे में आवे अपने वस्त्र के उत्पर एक ढीला लम्वा फपड़ा पहिने और जब जाने लगे तो उपे उसी कमरे में छोड़ जाय। कमरे से वाहर जाने के पूर्व अपने हाथ और मुंह को धोवो क्योंकि कमरे के वाहर और र लोगों से मेंट हांगी या तुम कुछ छुओंगे जो घर के दूसरे लोग उपयोग करते हैं। कोई खिलौना या कपड़े कमरे से वाहर न जाने दो कि और उनका उपयोग करें॥

खाने पीन हे वर्तन जो रोगी वाजक उपयोग में जाता है उकी कमरे में रक्खों भौर उपयोग करने के पश्चात् प्रत्येक वार उवजते पानीसे धोद्यो। द्रव्य पदार्थ रोगी को खिलाग्रो॥

, वालक जब नाक पोंछे या छिनके तो काराज़ या पुराने कपड़े में पोंछे भौर ये पोंछने के परचात् जला देने चाहिया।

यह अति आवश्यक है कि वालक को पलंग पर चुक्चाप लिटाओं और जब तक पूर्ण निश्चय न हो जाय कि वह अच्छा हो गया है उसे उठने भौर चलने फिरने न दो पशोंकि घूमने से, उस विप के कारण जिस से हर्य को हानि हुई है अचानक मर न जाय॥

गने में प्रत्येक घराटे उपचार नम्बर ह या १० (देखो ग्राध्याय ५०) फुरहरी से भौपधि लगाश्रो, उपचार नम्बर १० धीरे से एक रबर की पिच- कारी से नाक में 'डाला जाय। जब गले में श्रोषधि लगाती हो या उस का मुंह धोती हो तो नर्स को श्रपने मुंह श्रोर नाक पर स्वच्छ कपड़े की कई तहीं का खोल पहिनना श्रावश्यक है ताकि कृमि उसे न लग जायं॥

गले के सामने की छोर छौर दोनों छोर संकन सेवन से पीड़ा मिटती है। वालक को एक वार दिन में पेट की सफ़ाई के लिये विचकारी छवश्य देनी चाहिये। जितना वानी छौर फल का रस उसे फ़ुसला कर विला सकते हो विलाछो॥

ज्यृही घराने में एक बाजक को यह रोग हो तो उस् घराने के शेष जोगों को ऐन्टी-टोक्सिन का टीका जगवालेना आवश्यक है। क्योंकि यह विदित हुआ है कि यह श्रोपिध जो डिप्यीरिया रोग को चंगा करती है उसे जगने से भी सुरिक्त करती है। ५०० से १,००० यूनिट का टीका प्रत्येक वाजक को दो श्रोर पूरे मनुष्य को १,००० से २,००० तक यूनिट का टीका जगाश्रो। यदि एक महीने के पश्चात् भी डिप्थीरिया श्रड़ोस पड़ोस में फैला है तो फिर टीका जगवाना चाहिये॥

ज्यूं ही वालक डिप्थीरिया से चंगा हो जाय तो उस के कपड़े, विस्तर श्रीर कमरे को श्रीपिध द्वारा स्वच्छ करना चाहिये कि यह रोग श्रीरों को न जग जाय (देखो विधि श्रध्याय ४७ में)॥

कभी २ डिप्थीरिया की वीमारी फैलती हैं छौर तिस पर भी पेन्टी-टोक्सिन प्राप्त करना ग्रसम्भव होता है तो इस रोग को रोकने के लिये दिन में तीन वार ४ चाय के चम्मच भर नमक को पक सेर पानी में डाज कर कुल्ली किया करो। परन्तु छोटे बालकों के लिये हई को एक पेन्सिल पर जपेट कर फुरहरी बना के नमक में डुवो कर उन के गले के भीतर लगा दो॥

## खसरा (Measles)।

यह श्रित साधारण ध्रौर छूत का रोग है। यह वहुधा ग्रसाध्य रोग नहीं समक्ता जाता है परन्तु जिस बालक को खसरा निकले उस की सेघा आति सावधानी से करनी चाहिये कि ऐसा नहों कि खसरे के पश्चात् कोई ध्रौर भयानक रोग नहों जाय।

खसरा रोग प्रति शीव्रता से फैल जाता है यदि कोई वालक रोगी बालक के निकट ब्रावे या उस कोठरी में जाय जिस में खसरे का रोगी बालक हो तो बहुधा दस बारह दिन पश्चात उसे भी खसरा निकल प्रावेगा। इस का पहिला ल साग नाक में सदी, नाक का वहना, शांखों में जाली और कुछ उनर होता है। रोग के भारम्म होने के तीन चार दिन पश्चात् खसरे के दाने निकल भाते हैं पहिले पहिल सूर्म लाल दाने पिस्सू के काटने की नाई मुंह पर दिखते हैं। फिर सम्पूर्ण शरीर पर दो एक दिन में फैल जाते हैं, मुंह पर के दाने पड़े २ हो जाते हैं ऐसे कि वहुत से दाने मिल कर एक वड़ा चकता बन जाता है॥

खसरे के प्रधात जिस भयानक रोग के होने का भय होता है पह कान भीर फेफड़े के रोग होते हैं॥

### चिकित्सा।

खसरे को चंगा करने की कोई विधि नहीं है। यह रोग दाने निकलने के पश्चात् स्वयं अच्छा हो जाता है वरन् आवश्यक है कि वालक को पौछिक भोजन दें और सुरिच्चत एक्खा जाए, वालक को एक स्वच्छ कमरे में एक स्वच्छ पतंग पर लेटना चाहिये, उसे गर्म रखना चाहिये क्योंकि खसरे में पालक को ठएड लग जाने का वड़ा भय है। और यदि ठएड लग गई तो असाध्य फेफड़े का रोग होने का भय है। उस कमरे में दूसरे वालकों को नहीं आना चाहिये नहीं तो उन को भी वही रोग लग जायगा॥

बहुत दशाश्रों में जब लों दाने नहीं निकल आते तो इस वात का झान भी नहीं होता कि वालक को कौनसा रोग निकल आया है, ऐसी दशा में दो चाय के चम्मच भर अरंडी का तेल दे हो और आमाश्रय स्वच्छ करने के लिये गर्म पिचकारी दो जो १००० मि. डिग्री उष्णाता की हो। मुंह स्वच्छ करने की औषधि से (देखो उपचार नम्पर ६ अध्याय ५०) प्रति दिन कई बार मुंह को स्वच्क करो, नमक के पानी से (आध सेर पानी में १ चाय का चम्मच भर नमक डाल कर) नाक के भीतरी भाग को दिन में कई पार फुक्वारे की पिचकारी से धोना चाहिये यदि फुक्वारे की पिचकारी न प्राप्त कर सको तो लाधारण छोटी पिचकारी से नाक के नथनों में धीरे धीरे नमक का पानी डालना चाहिये। यदि नाक और मुंह को इन उपायों द्वारा स्वच्छ रक्खोंगे तो फेकड़ों का भयानक रोग शित (एक आति अलाध्य फेफड़े का रोग) इक सकता है। बहिरापन भी इक जायगा यदि छाती में कुछ पीड़ा हो या कुछ खांसी हो तो दिन में दो वार प्रति दिन संकन सेवन करो॥

खसरे के समय नेत्रों की भी सावधानी करनी चाहिये। कमरे को नेत्रों की रक्षा के लिये धंधेरा करों। वोरिक ऐसिड का लोशन उपयोग करो। उपचार नम्बर १ ले कर दिन में कई बार नेत्रों को घोछो। देखो भ्राच्याय ४४ में नेत्रों की रत्ता के विषय में, जब वे फूल जायें तो शित्ता दी गई है।

मन में इस बात का सदैव विचार रक्खों कि खसरा एक श्रसाध्य रोग है श्रीर उस से वहुत से वालकों की मृत्यु हो गई है। जब ज्ञात हो कि मोहल्ले में खसरा है तो माता पिता को पेसे स्थानों में जहां पर यह रोग हैं श्रपने बच्चों को जाने न देना चाहिये। प्रत्येक दशा में जब घर में एक यालक को खसरा हो जाय तो उसे एक कमरे में श्रकेले रक्खों कि घर के दूसरे वालक भी इस रोग में श्रस्त न हो जाएं॥

## (छोटी माता Chicken Pox)

छोटी माला भी छूत का (लगनेवाला) रोग है परन्तु यह श्रसाध्य नहीं है। पहिले कुछ दाने शरीर के धड़, खोपड़ी श्रीर कलाई पर निकलते दिखाई देते हैं। इस के दाने वहुत कुछ वड़ी माता के दानों की नाई होते हैं। इस की चिकित्सा में यह करना उचित है कि वालक को खूव पानी पीने को दो श्रीर प्रति दिन उस को पिचकारी दे कर श्रांतों को स्वच्छ करो (देखों श्रध्याय २०)॥

जव दानों में पानी भर धावे तो उन पर वैसेजीन जगानी चाहिये (देखो उपचार नम्बर ११) इन दानों को खुजजाने न दो; नहीं तो दाग पड़ जाएंगे। नेजों को दिन में ३ वार उपचार नम्बर १ से धोना चाहिये॥

## कर्ण मूल

इस रोग में वहुधा पहिला लक्षण यह है कि कान के नीचे पीड़ा होती है। थोड़ा सा उबर भी खाता है। कान के नीचे की पीड़ा कोई वस्तु चवाने या निगलने से धौर भी खिधक हो जाती है। एक या दोनों कानों के नीचे और सामने की ओर थोड़ी सी सूजन भी देख पड़ती है, यह सुजन वढ़ जाती है और कोई कोई दशाओं में और भी खिधक हो जाती है थोड़े दिनों में यह सूजन घटने लगती है और प्रायः एक सप्ताह में विलकुल जाती रहती है॥

इस की चिकित्सा में खचेत रहना चाहिये कि वालक को ठग्रड न जगे श्रोर सदीं न हो। उपचार नम्बर १० (देखो श्रष्याय नम्बर ४०) से मुंह को बार २ घोना चाहिये, सूजन की वार २ सेकन सेवन से पीड़ा मिरती है। जिन जोगों को कर्णमूल नहीं निकल चुके हैं. उन को रोगी से श्रलग रहना चाहिये

#### ग्रध्याय २६।

# अजीर्गा, अरुचि, कोष्ट बद्ध और बवासीर।

संसार में ऐसे थोड़े ही लोग होंगे जिन को ऊपर लिखे हुए रोगों में से एक या अधिक रोग न हुए हों यद्यपि ये रोग मोती िकरा या मलेरिया (ऋतु ज्वर) के समान असाध्य नहीं हैं तथापि उन से अति कप्ट होता है और उन के द्वारा और भी वहुत से भयानक रोग हो जाते हैं॥

## ध्रजीर्ग के कारग धौर जन्म।

श्रजीर्य के राव से साधारण लक्षण यह हैं कि श्रामाशय में वेचैनी श्रीर पीड़ा होती है काती में ज्वलन हृदय में ज्वलन, श्रामाशय के ऊपर हृते से पीड़ा श्रीर कीम श्रित मैली होती है श्रीर खट्टी डकारें श्राती हैं वमन भी हाता है श्रीर सिर में पीड़ा भी होती है। कभी २ दोनों कन्धों के वीच की पीठ में पीड़ा होती है। खाधारण रीति से धामाशय की पीड़ा भोजन खाने से कम हो जाती है, परन्तु थोड़ी देर पश्चात् फिर तीच्या होने लगती है, कलेजा श्रपना काम यथोचित रीति से नहीं करता है। श्रीर इस कारण से टट्टी हर्क रंग की उतरती है॥

ध्रजीर्श के कारण इतने ध्रधिक हैं कि सारांश में उन का वर्णन नहीं हो सका है। सव से साधारण कारण भोजन का ध्रति शीघ्र खाना है। शीघ्र खाने का यह फल होता है कि भोजन भली भांति चवाया नहीं जाता परन्तु गुठली की गुठली निगल ली जाती है। ध्रामाशय को यह भोजन पचाने में वहुत सा जठर रस वनाना पड़ता है। जिस के कारण छाती में जलन धौर खट्टी डकारें ध्राने लगती हैं। वहुत से लोग भोजन पकाते समय ध्रव्ही रीति से नहीं पकाते हैं, ऐसे ध्रधक से भोजन से ध्रधिक प्रजीर्श हो जाता है वहुत ध्रधिक खाने से भी वहुधा ध्रजीर्श हो जाता है। अच्छी रिति से पका हुप्रा मोजन भी यदि ध्रधिक खा लिया जाय तो ध्रजीर्श उत्पन्न करता है, निधन लोगों में ध्रजीर्श का साधारण कारण यह होता है कि उनका भोजन ध्रति कड़ा होता है ध्रौर इसे भी वे ध्रधिक खा लेते हैं। ध्रपथ्य भोजन ध्र्यात् वे वस्तुएं जो नमक ध्रौर (१६=)

शकर में पाग कर रक्खी जाती है और वे भोजन जिन में श्रदरक, मिर्च, मसाला श्रौर दुनरी चर्परी, तीह्या वस्तुपं होती हैं इन से भी श्रामाशय को हानि होती है श्रौर वह श्रपना कर्तव्य कार्य करने में श्रयोग्य हो जाता है॥

वे लोग जो मिद्रा वहुत पीते हैं अजीर्य रोगों में प्रस्त रहते हैं और उन को भूक कम लगती है, मुख्य कर निहारी (भोर के भोजन) दे समय। उन के आमाशय में पीड़ा होती है और वहुधा मोजन करने के पश्चात् धमन करते हैं। मिद्रा से आमाशय को जितनी हानि होती है प्राय: उतनी ही तम्वाकू पीने से होती है और उसे भी अजीर्य के साधारण कारणों में से पक कारण समक्तना उचित है।

बहुत से उदाहरण हैं, मुख्य कर घ्राध्यतों, विद्यार्थियों और काम काजी मनुष्यों के, जिन को प्रति दिन शारीरिक व्यायाम न करने के कारण ष्राजीर्ण रहता है। मनुष्य के स्जनहार ने कहा है "तू अपने भों के पसीने की रोटी खायगा"। भोजन और व्यायाम पर मनुष्य का स्वास्थ्य निर्मर है। चह जो भोजन खाता है और व्यायाम नहीं करता कुछ न कुछ विगड़ी हुई पाचन क्रिया द्वारा घ्रावश्य दु:खित रहेगा॥

उपरोक्त कारण के अतिरिक्त समय कुसमय भोजन करने से भी अजीर्ण होता हैं जैसे खाने के समयों के मध्य में खाना; रात के समय में जब देर हो गई हो वहुत ज़्यादा भोजन करना। इन दोनों कारणों से किसी न किसी समय अवश्य अजीर्ण होगा। इस के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन के लिये कि कौन से भोजन पथ्य और उत्तम, और कौन से अपथ्य हैं और शरीर को हानि करते हैं, देखो अध्याय नम्बर ४॥

### चिकित्सा।

धाजीर्ग रोग से चंगा होने के लिये घावश्यक होगा कि कारण को दूर करें। यह समरण रखना घावश्यक है कि उन वहुतेरी छोषधियों में से जो समाचार पत्रों में छ्वती हैं किसी के खाने से छुद्ध समय तक पीड़ा तो वन्द हो जाएगी वरन् उस का कारण दूर न होगा। इस कारण पेसी सब घोवधियों से वचो। देखो घोर ढूंढो कि प्रस्तावित कारणों में से कौन २ से कारण तुम्हारे घाजीर्थ पर ठीक खगते हैं। समस्त मदिरा पान घोर तम्बाकू पीने को छोड़ना पड़ेगा। रोगी घामाशय इतना कार्य नहीं कन सकता है जितना कि स्वस्थ्य घामाशय कर सकता है, इस कारण कम भोजन खाना पड़ेगा। केवल पेसे पथ्य भोजन खाने चाहियें Hindi—11

जो शीव पच सकते हैं। पेसे पथ्य भोजन की यह ख्वी है:—नेहूं की रोटी हो वार सेंक्षी हुई, विना मांड निकाला हुमा भीर खुब गला हुमा चांवल, सुने और भाव में पके हुए चांत्रल, वानी में आधे वके हुए या जरा उचाने हुए ध्याहे, अ.ह., नामपाती, अम्बद पक्ता के या विना पक्ताप खाओ ॥ भना होगा कि मिटाई खाना छोड़ दो। श्रीर तने हुए भोजन भी न खाओं ये गरिष्ट होने हैं॥

यदि अजीर्ण तीच्ण हो तो एक खुराक जुळात्र (cathartic) की जो भौर २४ घण्टों तक कुछ न खाओ। २४ घण्टे विजक्त भोजन न जाने रेडल रोगी को जो बहुत अगक्त न हुआ हो कुछ हानि न होगी। उपवास श्रवयवों को भी विश्राम मिन्ता है॥

करने से चंगा होने में अधिक सहीयता मिलती है और पाचन किया के

पेसी दशाओं में जब हृदय में जजन होती है और खहे रस की हकारें भाती हैं तो खेनसार (starchy) भोजन को वहन कम खाना चाहिसे और स्वेतनार पदार्थों की अपेना विकनी और तेन की वस्तुपं खानी चाहियं। वित्त होता का अपना विकास आर तवा का वस्तुप खासा खाड्य। के हिंदी होता है तो १० प्रेस से २० भेन तक उपचार नक्तर १२ (श्रध्याय ४०) का जो। भोर को उठ के थोड़ा सा अति नर्म पानी विश्वी और सोने के पूर्व भी रात की ओड़ा सा अति नर्म विद्यों तो श्रामाशय की उपरोध दशा को चंगा करने में लाभकारी होगा। १४ के भितिरिक्त जब आमाश्रय में पीड़ा हो तो प्रति दिन हो या तीन वार, रेज मिनिट तक संकन सेवन करने से अति जाभ होगा॥

धर्मीर्ग रोग किसी प्रकार का क्यों न हों, जितना खुब चवा कर धीरे २ खाने के जिये कहा जाय सो सब थोड़ा है। क्योंकि ख़ब चबा कर खाने मे पाचन क्रिया के अवयद अपना काम उत्तमता से करते हैं। प्रति दिन शारीरिक परिश्रम या व्यायाम करना भ्रायावश्यक है। त्वचा को वार २ स्नान द्वारा स्वच्छ रखना चाहिये॥

ध्रजीर्म के साथ जो ध्रक्ति होती है उस के जिये जो ध्रमते खराड में जिता ही है वह करों। प्रस्ताधिक शिता ह उस क जा अगाज भ्रम्ताधिक शितार्थ जो वताई गई है अगीर्थ की प्रशिक्त देशा में खाग न करोंगे। रोगी के लिये यह आवश्यक है कि समय समय पर द्दा को लोजे कि कीन २ सा भोजन उस के स्वास्थ्य के लिये तम्य पर इल का खाजाक कान र सा माजन उस के स्वास्थ्य का जय कत्रमता पूर्वक अनुकृत हैं और यदि वह भवा पोष्टिक भोजन है तो केवल उसी की खाया करें॥

# कोष्ट चद्ध। (Constipation)

प्रति दिन एक बार या श्रिष्ठिक बार दृष्टी उतरना श्रावश्यक है। परन्तु जब दो या तीन दिनों में केवल एक ही वार दृष्टी उतरे तो उसे कोए घद्ध किहने हैं। उन लोगों को भी यही बीमारी समक्तो जिन्हें प्रति दिन दृष्टी उतरने क लिये किसी प्रकार का जुलाव लेना पड़ता हो। इस के दूसरे लक्षण में ली जीभ, श्वास से दुर्गन्ध श्राना, सिर की पिड़ा, मुख्य कर सिर के जपर श्रीर पीछे पीड़ित होगा श्रीर कभी २ श्रामाश्य में कुछ दर्द सा होगा॥

कोए-यद के कारण सदा बैठे रहने की आद्न और चाय, काफ़ी, तम्बाकू और नशे की वस्तुओं का पान करना, हैं। किसी २ दशा में आमाशय की अस्वभाविक दशा से भी कोए-यद हो जाता है। लगातार जुलाब पीने के अभ्यास द्वारा अति तीहण काए-यद हो जायगा। लियों को मुख्य कर काए-यद इन कारण से बाता है कि वे टट्टी करने की इच्छा पर ध्यान न दे के रोक लेती हैं। सो समय चले जाने के पश्चात् जब मल आंतों के अध्य भाग में चला जाना है तो फिर टट्टी करने की इच्छा भी जाती रहती हैं और घार काए-यद हो जाता है॥

# चिकित्सा।

कोष्ट-चद्ध का चंगा होना वहुन कर के बुरे श्रभ्यासों को ठीक करने पर निर्मर है। समाचार पत्रों में कृपी हुई श्रोषधियों से इनना लाभ प्राप्त न होगा जितना पथ्य मोजन श्रोर गारीरिक न्यायाम द्वारा होगा। प्रति दिन न्यायाम करना चाहिये या श्रूमने सैर करने जाना या वगीचे में काम करना या श्रोर किसी प्रकार का गारीरिक न्यायाम। एक सुख्य प्रकार का न्यायाम यह है कि चिन लेट कर पीठ के नीचे कम्बल तह कर के या कोई श्रीर चस्तु रक्खो श्रोर दोनों पंगें को सीधे ऊपर उठाशो श्रोर इस को २० या ३० बार प्रत्येक भोर को करा। एक लम्बी श्वास प्रत्येक थार लो। जब टांगों को अपर उठाश्रो तो थोड़ा ठहरो। यांगों को जन्दी २ न उठाश्रो। टांगें घुटने के पास न सुकाश्रो, धीरे २ टांगों को नीचे करो श्रीर उन्हें नीचे गिरने न दो। इस न्यायाम द्वारा ध्यामाशय के स्न यु पुष्ट होते हैं श्रीर इस लिये बहुत सी दशाश्रों में कोष्ट-बद्ध को चंगा करने म सहायक होती है॥

बहुन सी दशाशों में प्रातः काल को उठ के एक प्याला गर्म पानी का या ठएडे पानी का धीरे २ पीने से लाभ होना है। बहुत से लोग प्रति दिन उचित द्रव्य पदार्थ नहीं पीते तो उन का कोए-चद्ध केवल इसी कारण से हो सकता है। इस लिगे जो लोग कोए-यद के रोग में ग्रस्न हैं प्रति भोजन के साथ जो द्रव्य पंति हों उस को छंड़ कर प्रत्येक दिन पांच या छ: गिलास पानी श्रोर पिये। फन का रस भी पानी के कुछ भाग के स्थन में पी सके हैं॥

किसी २ कोए-यद्ध की दशाओं में मल स्वेत रंग का होता है। इस का यह कारण है कि कलेजा (जिगर Liver) यथांचित रीति से काम नहीं करता है थ्रोर इसी लिए कोए-यद्ध हुथा है। कलेजे को उत्तेजित करने के लिये इस पर दिन में दो संकन सेवन १५ से २० मिनिट तक करो थ्रोर एक प्रेन इपिकाक (Ipecac) प्रति दिन भोर के समय खाथो॥

यह श्रच्छा है कि कोष्ट-यद के लिए जुलाव न लिया करो, क्योंकि व कोई गोनी खाना श्रारभ्भ करता है तो वहुधा उस को प्रति दिन खाना विश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार के जुलाव की गोली लेने से एक अति बुरा श्रभ्यास पड़ जाता है। श्रोपिध के वदले प्रति दिन श्राध श्रोंस से एक श्रीस तक श्रगर श्रगर (Agar-agar चीनी घास) खाश्रो। इस को थोड़ी देर चूटहेमें भूनो श्रोर तब खाश्रो, परन्तु यह खाने के पूत्र न उथाली जाय॥

किसी भी समय पनीमा पिचकारी द्वारा आंतों को स्वच्छ कर सकते हो परन्तु इमे भी प्रति दिन लेना अच्छा नहीं है। एक उत्तम उपाय यह है कि एक या दो दिन पनोमा पिचकारी एक मेर या अधिक गर्म पानी में लो ताकि रही हो, तीनरे दिन पिचकारी में थोड़ा रगडा पानी लो और फिर चौथे दिन उस से भी थोड़े रगडे पानी का उपयोग करों। इस प्रकार करने से एक या दो सप्ताह में रही आप से आप उतरने लगेगी और पिचकारी लेने की आवश्यकता न होगी॥

पक उपाय जो साधारण कोष्ट-चद्ध में लाभदायक हुआ है यह है कि

पक छोटी रवर की पित्रकारी लो (देखों जसी चित्र में हैं) इस के हारा छांत के निचले सिरे पर हो बार टएडा स्वच्छ जल भर के डाल हो। टएडे पानी की पिच-कारी ले कर कुछ देर टहरी तब पाखाने जाओ। इनना जरा सा



पाखाने जामो। इनना ज़रा सा ठगडा पानी श्रांत को उभारने की लिये पर्यात है और इस का फल पाखाना उतरना है। यह उपाय पनीमा पिचकारी की अपेता अति सरल है और वही फल होता है जैसा प्रायः पनीमा (enema) पिचकारी से होता है॥

कोए-बद्ध को प्रत्येक दशा में रोगी को यह भली मांति समक्त लेना चाहिये कि एक नियत समय पर टट्टी उतरना मृख्य बात है। सब से उत्तम समय प्रात: काल का है। ठीक भाजन खाने के पश्चात्, प्रत्येक दिन इसी समय पाखाना फिरने के लिए जाना, यदि ऐसा करने की इच्छा ने भी हो, ग्रच्छा है। क्योंकि ऐसा प्रति दिन करने से थाड़े ही दिनों में थांतों को इस नियत समय पर मल को निकाल फंकने का श्रम्याल हो जायगा॥

यदि धावश्यक हो कि जुलाब की गोली ली जाय तो दो "कासकारा सगरेडा" (Cascara Sagrada) ४ ग्रेन की गोली प्रति सन्ध्या को ली या कासकारा सगरेडा के अर्क़ की १४ बून्द पी लो यह उत्तम है॥

# षवासीर (Piles)।

प्रदा के ठीक मुंह पर या भीतर छोटी २ गिलटियां वन जाती हैं। ये निजटियां इस भाग की नमों के संकुत्त्रित होने के कारण से पड़ जाती हैं। धर्म (hemorrhoids) रोग का कारण कोए-वद्ध है।

## चिकित्सा।

सव से मुख्य कार्य अर्श रोग को चंगा करने में यह है कि प्रथम कोए-वद्ध को चंगा करो। ऐसा करने के लिये उपरोक्त उपायों का उपयोग करो। यदि किसी को कठिन अर्श रोग है तो किसी प्रख्यात डाक्टर से परीता करवाओ, क्यों कि ऐसी दशा में प्रख्यात डाक्टर की बुद्धि, अनुभव भीर चतुराई की आवश्यकता है जिस से यह चंगा हो जायगा॥

जब धर्श रोग किन नहीं हो तो ये दिये हुए उपाय जाभकारी होंगे।
भोर के भाजन के पश्चात् अञ्जा होगा कि पाखाना फिरने का नियत समय र इंडा। एक ज़ंडी सो पिच कारी भर स्वच्छ ठगडे पानी को आंतों के भीतर डालो। पानी भीतर जाने के पश्चात् कुछ मिनिट तक ठहरी तब मज त्याग करो। टट्टो करने के पश्चात् एक और पिच कारी ठगडे पानी की भर लो और उस का पानो भी भातर डालो तब तुग्नत टट्टी करो, मज निकाल दो। इस से आंतों के नीचे का भाग सब मज से स्वच्छ हो जाता है और यह चिकित्सा का मुख्य भाग है। आंतों को खां जी करके एक

स्वच्छ गीले कपड़े में गुदा पों छां श्रीर उमे पानी से थो डालो सुखाने के पश्चात् गुदा के श्रास पान थोड़ा सा महम (मग्हम ointment) लगायों लेड एसाटेट (Lead Acetate) के दो माग, टैनिक ऐसिड (Tannic Acid) का एक भाग, वेहाडाना का मरहम (Ointment of Bellardonna) के १४ भाग मिलाश्रा। इस मग्हम को थाड़ा सा लेकर दिन में दो या तीन वार लगाश्रो। इसे गुदा क मुंह पर, श्रीर मुढ के भीतर श्रांत पर भो लगाश्रो॥



#### श्रध्याय ३०।

# दस्त श्रीर पेचिश।

#### व्स्त।

यह स्वयम् रोग तो नहीं है पर वहुत से रोगों का ललगा है। यहि श्रद्धोस पड़ोस में हेज़ का रोग है तो दन्त श्राना उस का पहिला ललगा है, श्रोर लेसे ३२ वे श्रद्धाय में विधि बताई गई है उस के श्रद्धानर करना एचित है। यदि दस्त राग बहुत दिन तक रहना है श्रोर श्रांत में में जा मल निकलता है जाल रंग का है श्रोर उस के साथ सार पदार्थ भी निकलता है तो जो चिकित्सा श्रर्श रोग के लिये गताई गई है इस रांग में भी वहीं करनी उचित है॥

साधारण दस्तों का रोग जो वहुतों को हुन्ना करता है श्रपभ्य भोजन खाने श्रोर पीने द्वारा होता है। श्रपथ्य भोजन श्रोर बुगी रीति से पहाया हुन्ना भोजन या विगड़ा हुन्ना भोजन या कही फल या केकड़ा श्रौर सूखी मक्का खाने से दस्त श्राने जगते हैं। मिक्खियों द्वारा वहुन सा दस्त रोग उत्पन्न होता है। किसी भोजन को श्रिधिक खा जेने, बुरा पानी पोने, श्रांतों में कीड़े पड़ जाने या श्रामाशय में ठएड जग जाने क कारण से भी दस्त रोग होता है॥

## विकित्सा।

वार २ दस्त आने से साफ़ विदिन होना है कि आंतें अपने में से कुछ विकार करनेवाले पदार्थ को बाहर निकालने का यल करती है सो इस कारण से वहुत पानी पीने के द्वारा और गर्म पानी (१०६ मि. डियो उच्ण) की पनीमा पिवकारो प्रत्येक दस्त के पश्चात् लेने से और थांड़ा २ पपसम साल्ट (Epsom Salt) या अरेंडो का तेल खाने से विकारी पदार्थ निकल जांपेंगे। पानी को अति धीरे २, धूंट २ पीना चाहिये। यदि पानी अनुकूल न हो तो चांवल का पानी जिस में पहन्ट भर पानी में पक चाय का चम्मच भर नमक मिला हो पीओ। पानी आंतों में जाकर जो कुछ दस्त का कारण है उसे निकाल देता है। आमाशय पर १६ मिनिट

तक प्रत्येक तीन या चार घग्यें पश्च व् संकन सेवन करने से रोग दूर होने में सहायता मिनेगी श्रीर पीड़ा भी जाती रहेगी॥

एक दिन पनीमा लेकर और पानी पी कर दःत को रोकने के लिये यह करना च हिंगे:—पानी पंना बन्द कर दो और प्रत्येक दन्त के पश्चान् गर्म स्वेत सार पिचकारी दो (देखो अन्याय २६) और उपचार नं० ७ (देखो अध्याय ४०) प्रत्येक चार घराटे में दो॥

मद प्रकार के दस्तों में यह मुख्य है कि रोगी शांत भाव रक्खा जावे सो पर्लग पर पड़े रहना उत्तर है चलने फिरने में दन्त वह जायेंगे, ठीक जैसे कि चोट ख़ है हुई शंह या टांग को हिलाने से पीड़ा होती है॥

रथ में ४ = घर्नों तक मोजन केवल चांवल का पानी छोर छग्छे की सफ़ेर्दा (उपचार २७, छाव्याय ५०) छोर इसी प्रकार की वस्तुएं होनी छावश्यक हैं। एक टुकड़ा भी साधारण भोजन का न खाना चाढिये जब तक दस्त छाना न बन्द हा जाय छोर नव भी कई दिन तक छित कम भोजन खाना चाहिये। जब कि दन्त राग बहुत कुळ छाठ्या होने लगा हो तो भी केवल एक निवाला न कारी या मांस खाने से बहुवा फिर बहुजाना है।

सब मोजन श्रोर पानी श्रोर खाने पीने के वर्तन जो दस्न के रोगी ने उपयोग किये हैं श्रिन स्वच्छ रखने चाहियें श्रीर उवलते पानी में श्रोने श्रावण्यक हैं। रोगा को खान के पूर्व हाथ श्रोने चाहियें श्रीर एक १२ से १४ ईच का फ़नानेन का कपड़ा जब तक दस्न विलक्षन वन्द न हो जाएँ उद्दर पर लपेड रखना चाहिये। इन में श्रामाशय को सर्दी नहीं लगती है।

# मरांड़, पेविश (Dysentery)

पेचिंग रोग में दस्त रोग के समान पतली टट्टी होती है। परन्तु मरोड़ के साथ थोर नोचे की कांत में जलन होती है। बहुत बार टट्टी योड़ी होती है धोर उस में थांव थोर रक्त रहता है। कभी २ यह रोग पकापक ज़ोर के बुखार के साथ थाता है॥

पेशिया के प्राय: सम्पूर्ण देशों में एक वहुत लाधारण प्रकार का पेलिश का रांग होता है और इस का कारण ध्रमीया (Amœba) एक प्रकार का रांग-कृमि है। ध्रमीया एक प्रति स्ट्रम प्रकार का रांग-कृमि होता है जो मंजन या पानी के संध धांतों में प्रवेग करता है। जब इस रांग हारा पेलिश ध्रारम्भ होती है तो दही में रक्त और धांव गिरती है, ब्रामाशय में दर्द रहता है। जब रांगी दही को जाता है तो ध्रांनों के नीचे के साग में जलन सहित पीड़ा उटती है। एक दिन में ३० या और प्रधिक मरोड़ें

श्रा'ती हैं। रोगी श्रित निर्वल हो जाता है श्रीर वज़न में हहका हो जाता है। बहुन करके यह रोग श्रसाध्य हो जाता है। कुछ दिन तक दस्त श्राते हैं इस के पश्चान् दस्त बन्द हो जाते हैं श्रीर कुछ दिन तक कोए-वद्ध हो जाता है, तब फिर पहिले से श्रीर श्रिक दस्त श्राने लगते हैं॥

पदि श्रमीविक पेचिश रोग (Amæbic Dysentery) जो एक प्रकार की संग्रहणी है, कुछ दीनों तक रही हो तो भोजन खाने के थोड़ी ही देर के पश्चात् विना कुछ परिवतन हुए भोजन वैसा ही मल में निकलता है।

जिन लांगों को श्रमीविक संग्रहणी रोग होना है उन के कलेंजे के भीतर कभी २ मवाद एड़ जाता है तो एसली के नीचे ही दहनी श्रांर सामने की तरफ़ पीड़ा होने लगती है। कभी २ पीठ में दहने कन्धे की हड़ी के नीचे भी पीड़ा होती है॥

## चिकित्सा।

पेचिश रोग ध्यसाघ्य है। इस लिये जहां तक वन पड़े एक चतुर डाक्टर की चिकित्सा करनी चाहिये। चिकित्सा रोग की दशा ध्रमुसार होगी क्योंकि भिन्न २ प्रकार की पेचिश चतुर डाक्टर ही बता सकता है॥

यह बहुनही भ्रावश्यक है कि रोगी पलंग पर लेटा रहे। टट्टो करने के लिये भी उसे न उठना चाहिये। परन्तु केटे रही उस के नीचे पायखाने का वर्तन लगा दिया जावे। संग्रहणी के प्रत्येक प्रकार के रोग में पलंग पर लेटे रहना श्रति ही श्रावश्यक है समाचार पत्रों में जो बनी हुई श्रोपिधयां छापी जाती हैं ये रोगी को कथापि न देनी चाहियें। इस रोग को चंगा करने में वहुत ही कम ऐसी श्रोपिधयां हैं जिन का उपयोग हो सक्ता है। दस्त की साधारण श्रोपिधयां विना संचि विचारे खा लेने से रोग वह जाता है। मिर्रा नहीं पीनी चाहिये क्योंकि इस से हानि होती है।

श्रमीविक संग्रहणी रोग की चिकित्सा यही है कि भोजन में केवल पतने द्रच्य पदार्थ खाने को दिये जाएं। श्राध श्रौन्स श्रारंडी का तेल या दो तीन खुराक ऐ।सम साल्ट (Epsom Salts), या गलॉबर्स साल्ट (Glauber's Salts) देकर कोटा स्वच्छ करना चाहिये। जब श्रारंडी का तेल श्रपना काम कर चुके तो एमेटीन (Emetin) देना चाहिये। इस श्रोषधि से श्रमीविक संग्रहणी रोग श्रवश्य चंगा हो जाता है। यदि कोई डाक्टर प्राप्त कर सको तो वह बहुत करके एमेटिन टीके के द्वारा देगा (टीके की हाइपोडरमिक (Hypodermic) सूई द्वारा) यदि कोई डाक्टर न प्रप्त कर सको नो केराटीन 'keratin" में लिपटी हुई एमेटिन गोलियां, जेसी कि वराज़ वेलकम प्राप्त कम्पनी (Burroughs, Welcome & Co.) की वनाई हुई मिलनी है दस दिन या बारह दिन तक ध्राधा प्रेन की गोनी प्रित संघ्या को लो। जिस दिन यह ध्रीपिध लेते हो तो संघ्या का भाजन न खाओ। यदि संध्या का भोजन खाओंगे नी वमन (क्रय) हो जायगी।

यदि पमें टेन (वभन की श्रीपिश) न मिल सके तो १० से २० श्रेन इपिकाक कई दिनों नक दिन में दो वार दो। इपीकाक खाने के पूर्व ३ घर्र कुक्र भी न खाना चाहिये श्रीर यह खा कर चुप चाप लेटे रहा श्रीर इसे खाने के पश्च त् नीन घर्र तक कुक्र न खाश्रा। यह इस कारण से करना श्रावश्यक है कि वमन न हो। जब यह रोग तेज़ी पर हो तो मगेड़ श्रीर जलन श्रामाश्रय पर सकन सेवन करने से श्रच्छी हो जाएंगी या एक पत्थर या एक ईट को गर्म करके एक सूखे कपड़े में लपेटो श्रीर श्रामाश्रय पर रक्खा। एक गर्म 'स्टार्च' स्वेत सार का पनीमा दो (देखां श्रध्याय २६)। एक सेर पनला गर्म स्वेत सार लेकर उस में ४० या ६० वृन्द श्रफ़ीम का सत (श्रश्वेत् Laudanum) मिला दो इन से पीड़ा काम हो जायगी। एक श्रति गर्म जल का पनीमा जिस में एक चाय का चम्मच भर नमक एक सेर पानी में मिला हो श्रांत क नीचे के भाग को स्वच्छ करने में सहायक है। श्रीर इस में वार २ टट्टी किरने की इच्छा श्रीर कुक्र ज़ोर खगाने का कष्ट भी कप हो जायगा॥

पुराने पेचिश रोग में एमेटिन या इपीकाक कई दिन तक उपयोग करना चानिये। रोगी को पलंग पर रहना चािये। प्रति दिन थोड़ा सा अरेंडी का तेल पिलाना चािरये। श्रीर केवल चांवल का पानी श्रीर ध्यांडे की सफेदी का पानी पिलाना चािरये (देलां श्रध्याय ४०)। यदि एमेटिन श्रीर इपीकाक द्वारा रोग श्रच्छा नहीं हो तो श्रीषधि वाली पिचकारी देनी चािरये। पिछले दो सेर गर्म पानी का पनीमा दो जिस में सांडा वापकार-वािनेट (Soda Bicarb nate) के तीन चाय के चस्चे डालो। फिर जब तक यह पानी बाहर न निकल जाप ठहरां तब पिचकारी दो श्रीर इस समय श्राधा सेर गर्म पानी लो श्रीर इस में दो चाय के चस्मच वारिसक ऐसिड (Boracic Acid) या श्राधा चस्मच नमक का घोलो। इस चिकित्सा को प्रति दिन किया करं॥

चिकित्वा के दूमरे उप य भी हैं वे अति गुणकारी हैं प्रन्तु वे केवल डाफ्टर ही प्रयोग में ला सक्ता है॥

पेचिश रोग की सब दशाओं में उचित भोजन को ध्यान में रखना सव से भावश्यक है क्योंकि जब भांतों में सूजन हो जाती है जो पेचिश में सदैव होती है तो साधारण भ जन से प्रांतें किल जाती हैं श्रीर रोग प्रधिक वढ जाता है। जिस मनुष्य को पेचिश रोग हो उस के लिये साधारण भोजन खाना ऐसा है जैसे दुःखित नेत्र में रेत डाली जाय। भोजन जिन्ना हो सके उनना थोडा खाना चाहिये। यदि जीभ मलीन रहे तो थोड़ा २ चांवजों का मांड़ या अगडे की खफ़ेदी का पानी देना चाहिये। क हो अगडे साधारण या जैसे ४७ व अध्याय में वताया है वना कर खा सके हैं। दो २ घर्ट के परचात् घोड़ा २ भोजन खाना इस से अच्छा है कि दिन में तीन वार वहुत सा खा जिया जाए। भोजन न तो वहुन गर्म श्रीर न बहुन उराहा होना चाहिये। खट्टी वस्तुएं विलक्कल न खानी चाहियें। यदि जीम मैली न हो तो दूध खा सके हैं। यह छावश्यक होगा कि दूध स्वच्छ थ्रोर ताजा हो श्रीर तब भी उसे पीने के पूर्व उवाल लेना चाहिये। तरकारी नहीं खानी चाहिये। बहुत प्रकार के फल भी लाभदायक नहीं होते। ज्यूं २ रोग ध्रव्हा होता जाए भोजन धारे २ वढ़ाया जा सका है। कड़ा भाजन न खाना चाहिये। चंगे होने के पश्चात जो भोजन खाश्रो तो निग्तने के पूर्व उसे भली भांति चवाओं यदि एक थोड़ा सा दुकड़ा भोजन का विना भनी भांति चवाए निगला जावे तो उस से रोग फिर लौट धायगा यद्यपि रोग बहुत कुछ चंगा भी हो चुका हो। मुंह दिन में कई वार उपचार नम्बर ६ (देखो प्रध्याय ४०) से धाकर खन्छ रखना चाहिये॥

# द्स्त थ्रौर पेचिश की कैसे रोक हो सकती है।

दस्त और पेचिश रोके जा सकते हैं वरन् सच तो यह है कि वहुत से और रोगों की तुलना करें तो इन रोगों से वचना सुगम है। इन रोगों के कीड़े शरीर में सदैव मुंद द्वारा प्रवेश करते हैं इस लिये इस रोग से बचने के लिये आवश्यक है कि केवल स्वच्छ भोजन और जल पान उपयोग में लाओ और कोई मैली वस्तु मुंह में न डःली जाए॥

जो लोग नीचे लिखे नियमों का पालन करेंगे वे दस्त रोग श्रौर पैचिश से सुरत्तित रहेंगे:—

१. वहुत से लोग जो दस्त रोग धौर पेविश रोग में यस्त होते हैं उन को ये मलीन पानी पीने के कारण हो जाते हैं। रोग-कृमि श्रिधकता से उन लोगों के मल में निकलते हैं जिन्हें यह रोग होता है। वहुत सी टट्टियां,

कुओं चौर जल स्वनों के निरुद्र होती हैं। वसी हारा मल सूत्र इन कुछों आर जल स्वतं में बला जाता है। कभी २ कोई २ लोग हस मत को आर जल स्वना म चला जाता है। कमा र काइ र लाग इस मम का जानों में हान हैने या कुयों के निहटनतीं स्वीम पर फेंक हैने हैं। वे लोग जो इस कि कि के कि जल उनाचने नहीं और भी जेते हैं उन हो सब मार्क के के को में हैं कि किसी मा का जल जनमा गया आर पा लग व जग का मन के कि किसी मा किसी प्रकार के इस्त मा पेटिया रीत से रीती ही जाएंते। हैंने कारण में उनित हैं कि पीने का पानी और जिस जन से मुँह और होत धीर जाने हैं ख़ुन उनाला जाए॥

र. पीने के पानी या मोजन को हाय से हूना नहीं च हिंचे जब तक कि हाथों को अच्छो रीति से थो के स्वच्छ न कर किया जाय।

रे, यदि मोजन दिन धुनी धानियों में रहखा जाने या भूमे पर गिर पड़े तो उस में वे की है प्रवेग सामया म स्वता नाव था सूम पर गर के कि की की के की है प्रवेग कर होंगे जिन से इस्त या पेविश होती पह ता उस भ व काड़ भवग पर लग जिन स इस्त था पाचरा हाता है। इस क्षारण से डॉचन है कि शास्त्रियां और शासिकां धोने के किंग्री क्षेत्र वार उपयोग के परचात् उदलने जल से धो जिये जाएं। जो मोजन मुत्ते पर विर नाम म्याप व्यवण क द कर का नहीं किया जा सकता हो तो ऐसे भोजन को फेन पेना

थ. मिन्छों में सनस्न भाजन र जिन र इसो। मिन्छणं दन जोगों

के जिन को देन रंग या अग राग र प्राप्त मानवा जा जाणा है। जिन को देन रंग या अग रंग हो, मन पर बंडती है और उसे खाती हैं। वह मन मन्त्रिमों के परों में भी लग जाता है। जब में मिस्लिमों स्वरूप है। बहु अम अ अपयो के परा म भा जाग जाता है। जब य भारतया स्वच्छ के जिसे बैडिनी हैं, तो रोग के मान्तों की हैं मं जन पर रह जाते हैं। मिनिखयों को नाम करने के उपाय ४५ व आहमा में विखे हैं॥

रे. दहुवा भोजन को पहा केना च हिये, पकाने के महचात भोजन को डोंक के रखना चारिये ताकि महिख्यां डस पर म दें सके। जो साम श्री होते के रखना व्याद्ध्य ताक मान्यस्था हस पर म नव सका का साम दें तरकारों होते र से मील लिये जाते हैं सन पक्ता के साने नाहिंसे भीर कार कोर काल कि जात है सब पका क खान बाहब कोर कार कोर के कही के समान हों तो उहाँ उदलते पाने में हुंशे कर पुत्र क्षीत्र क्षेत्र वा भाग व कार के भाग वाप कर का जात भा क्षित्र में क्षित्र । यदि उनलेना पाना पिंड्रेंने उस के कार वाण भा क्षेत्र के कार का कार कर का जात भा जिया जारा के रहेर । याद उपलगा प्राप्त प्राप्त करा के कारा काल करा के ही तें हों तो इस से निरंत्वय हो जायना कि फत स्वच्छ है।

घोर पेचित्र, संप्रहेणी के रोन बहुत फेलते हैं।

- ६. घराने में से यदि एक को दस्त और पेचिश रोग हो जाए तो उस का मल फेंक देने के पूर्व भौपिध द्वारा उस के कीड़ों को मार डालना चाहिये। इस की विधि ४० वं अध्याय में दो है। जो तौलिया, चिलमची, करोरा या थाली रोगी के उपयोग के हैं उन्हें घर में श्रौर कोई पुरुप या स्त्री उपयोग में न लाए॥
- ७. उंगिलयों को मुंह में न डालना चाहिये, उंगिलयों से षष्ट्रत सी घ्रशुद्ध वस्तुर्व छुई जाती हैं थ्रौर यिद मुंह में डाली जाएं तो उन के द्वारा द्स्त रोग के कृमि शरीर में प्रवेश कर लेंगे। रुपया पैसा श्रीर काई सी घस्तु, स्वच्छ भोजन थ्रौर जल पान के ध्रतिरिक्त, कदापि मुंह में न द्वालनी चाहिये॥
- द. ज्यूं ही टट्टी पतली होवे चिकित्सा उसी समय से घारम्भ कर देनी चाहिये घौर रोगी को घावश्यक है कि चुप चाप केटा रहे घौर भोजन में संमय करे घौर केवल द्रव्य भोजन खाए। घोषधि शीव देने से रोग घ्रसाध्य नहीं होने पाता घौर शीव ही उस की रोक हो जाती है॥



#### प्रह्याय ३१।

# मोती भिरा या दाने का व्वर।

मोती मिरा या टाएफ़ॉइड उबर (Typhoid Fever) एक ऐसा हवा है जो मोती मिरा के रोग-इमि से होता है। साधारण रीति के श्रमुमार यह हवर तीन सप्ताह तक रहता है। परन्तु कभी २ किसी २ दशा में कवल ७ में १० दिन तक रहता है। इस के श्रारम्भ के जल्ला श्रश नत होना, सिर की पीड़ा धोर श्रालस्थान श्रा जाना है। सम्पूर्ण शरीर में पीड़ा श्रीर श्रामाश्य के माग में भी पीड़ा होती है। वहुधा श्रारम्भ में जाड़ा भी लगता है।

ध्रारम में बहुवा प्रात: काल के समय उत्तर १०४ F. डिप्री रहता है घोर सन्ध्या काल को १०३ वा १०४ F. डिप्री तक हो जाता है। नाड़ी द० या ६० वार प्रत्येक मिनिट में चलनी है। बहुत वार यह होता है कि पित्र प्रत्ये प्रचात् उत्तर कुछ २ जाता रहता है ध्रोर रोगी प्र या १० दिन तक काम करता जाता है ध्रोर पर्लग पर नहीं लेटता है।

रांग के पहिले कुछ दिन प्रचात त्वर १०३ F. डिग्री ग्हने लगता है रोगी के सिर में पोड़ा होती है श्रीर जीभ पर सफ़ेद तह जम जाती है, भूख नहीं लगती श्रीर यहि कुछ खाए तो क्रय हो जाती है। श्रामाशय तन जाता है श्रीर दुखता है। या तो क्रांग्र-वद्ध होता है या दस्त श्राने लगते हैं रोगी श्रीयक समय तक सोता है॥

रांग के दूसरे सप्ताह में रोगी का न्वर ध्रधिक होता है पिस्स के काटे के समान लाल धव्ने उदर पर दिखाई देने हैं। होंड ध्रौर जीम गहरे भूरे रंग की पपड़ी से मर जाती है। म या १० ऐमे रोगियों में से एक रोगी की धांन में से रक्त निकलता है, कभी २ तो केवल इतना ही रक्त निकलता है कि धांतों के मल को हरका लाल रंग का कर देता है। एग्नु कभी २ इतना रक्त निकलता है कि सृत्यु हो जाती है। रोगी कभी २ सरसाम की द्या में हो जाता है। वहुन सी द्याधों में कोष्ट-चद्ध हो जाता है॥

नीमरे सप्ताह में ज्वर धीरे २ घटने लगता है और रोग ग्रारम्म धीने के २१ दिन में स्वामाविक गति पर ग्रा जाता या उतर जाता है। (१०२) श्रांतों का रक्त वहने श्रोर उन में छेद हो जाने का मय रोग के तीक्षरे सप्ताह में श्रधिक होता है॥

लगातार उत्र रहे या किसी भी प्रकार का उत्र क्यों न हो एक चतुर डाक्टर को बुलाना चाहिये, क्योंकि वह रक्त की निश्चय पूर्वक परीचा कर के बता सकेगा कि मोती किया उत्र है या नहीं श्रीर इस कारण में कि मोती किया के रोग का मल मूत्र श्रीषधि ड'ल कर शुद्ध करना श्रावश्यक है सी मुख्य बात है कि कैसा उत्रर है यह शीघ ही निण्य कर लिया जाए॥

## चिकित्सा

मोती किरा ज्वर में श्रीषिध का उण्योग श्रीर गुण कम है। श्रद्धी रीति से सेवा टहल श्रीर उचिन भोजन श्रीषिध से श्रिषक लाभदायक है। रोगी को एक यथोचित वायु वालेकमरे में रखना चादिये श्रीर श्रारम्म ही से उसे पतंग पर लिटा दो॥

उस का भोजन श्रिधकांश दृष्य पदर्थ होते। यदि श्रच्छा नाज़ा दृष्य प्राप्त हो सके तो वह भोजन का एक श्रश हो। दृष्य रोगी को देने के पूर्व उवालना चाहिये। शुरुश्रा छान कर उस के सव हढ़ पदार्थ निकाल कर श्रीर श्राय है जेली के या श्रध-कचे उवाल कर, चांत्रल का मांड, भूने हुए मेंदे का शुरुश्रा, कस्टर्ड (पकाया हुश्रा दृष्य श्रंडा श्रीर खांड को खीर), पाच-रोटी को संक कर दृष्य में भिगोलें, (रर यह खूव चवाना चाहिएं,) भूने श्रालु; उवाला या भूना हुश्रा भात, ये सव पदार्थ खाने को दे सकते हो। (देखां ४७ वां श्रध्याय इन भोजनों के पकाने की विधियां) रोगी को एक समय वहुत सा भोजन खाने को मत दो। यदि रोगी की सेवा के निये कोई नर्स लगातार नहीं है तो पलंग के सभीप एक सुगही उवाले हुए स्वच्छ पानी की रक्खो कि रोगी इच्छानुसार खूव श्रच्छी गीति से पीचे। इस ज्वर के रोगी को बहुत पानी पीना चाहिये। दे या चार सेर प्रति दिन पीना चाहिये॥

मुंह घोना चाहिये घोर कूंची से दांत ग्रौर जीभ समय २ पर घानी चाहियें। नम्बर ६ उपचार करों (देखों ग्रध्याय ५० )॥

१४ या २० मिनिट तक उदर पर यदि पोड़ा हो तो पीड़ा मिटाने के लिये संकन सेवन करो॥

यदि दस्त घ्रावें तो (स्टार्च starch) स्वेनसार की पिचकारी दो (देखों घ्राच्याय २६)। यदि काए-बद्ध हो तो गर्म पानी की पिवकारी प्रत्येक दूसरे दिन दो (देखों घ्राध्याय २०)॥ ज्वर को उतारने के लिये रोगी को टगड़े जल में स्पंज (पानी में कपड़ा मिगों के पोंड्न।) करना चाहिये। त्वचा को १४ या २० मिनिट तक या और अधिक समय तक पोंड़ो। उस को गीले कपड़े से स्नान करा के तौलिया से न पोंड़ों पर उसे पंखा कर के सुखाओं। यह उत्तम चिकित्सा है क्यों कि इस से उबर उतरता है और रंगी की जान में जान आती है और उमें सब प्रकार से माना है। स्पंज के गीले कपड़े से स्नान कराने से सर्दी लग जाने का कुछ भी भय नहीं है और स्पंज या पेसा स्नान यदि उबर बहे तो दिन में कई बार करा सकते हो। (देखों सुबना पृष्ट ११३)॥

एक कपड़ा श्रित ठगुडे पानी में भिगा कर श्रीर निचाड़ कर रोगी के सिर पर सिर पीड़ा निमित्त लगाना चाहिये। परन्तु कपड़ा ४ या ६ मिनिट परचात् वार २ भिगोना उचिन है॥

यदि टही में कुछ रक्त दिखाई देवे तो १० या १२ घगरों तक कुछ भी भोजन न देना चाहिये। यदि ६फ्र मिन सकती है तो ला कर कुछ छोटे टुकड़े कर के एक कपड़े में लपेट कर पेट पर रक्लो। टगड से रक्त वहना चन्द हो जायगा॥

जव उचर उतर जाना है तो रोगी को भूक लगने लगती है तो उसे कहा मांस श्रोर तरकारी न खाने दो॥

जब मानी िक्त निवाह के रोगी की सेवा टहल कर रहे हो तो वड़ी सावधानी करनी चाहिये कि यह रोग दूसरों को न लगे। मल, मूत्र छोर यूक मे इस रोग के रोग-छिम होते हैं इस लिये इन तीनों को छोणि उल कर शुद्ध करना छावश्यक है। यदि वापक्लोगाइड छाव मरक्युरी (Bi-Chloride of Mercury) प्रःप्त हो सके तो उस की १४ प्रेन एक सेर मल या मूत्र में डालो छोर साफ़ करने की शीघ्रता न करो इस को एक या छाधिक घराटे रहने दा तब स्वच्छ कराछो। (देखो ४४ वें छात्राय में मल मूत्र को शुद्ध करने की विधियां)। यूकना काराज़ पर चाहिये छोर इन काराज़ों को जला डालना चाहिये॥

रंगी के भोजन के वर्तन उसी के उपयोग में रहें श्रौर घर के दूसरे जोगों के वर्तनों में न मिल जायं। उन को रोगों के कमरे में रखना चाहिये श्रौर प्रत्येक बार उपयोग करने के पश्चात् उवालना चाहिये। जो कुछ भोजन रोगी का वच जाए उमे दूसरे लोगों को कदापि न खाना चाहिये। वे लोग जो रोगी की सेवा टहल में हैं रसोई घर में न जाएं जहां पर दूसरों. के लिये भाजन पकता है।। तौलिया घौर कमाल जो रोगी ने उपयोग किये हों उन को उवालना चाहिये॥

नर्स को श्रपनी रक्ता करनी चाहिये। एक लोशन वाप्क्लोराइड श्रॉव सरक्यूरी" १४ श्रेन की शक्ति का १ सेर जल में मिलाकर कमरे में रखना चाहिये श्रोर रोगी को प्रत्येक वार भोजन करा कर या उसे घो कर इस "लोशन" से नर्स को श्रपने हाथ घोलेने चाहिये॥

जन रोगी अन्जा हो जाए तो पलंग का गहा जला देना चाहिये और पलंग के शेव कपड़े और दूसरे कपड़े उदाल डालने चाहिये (कमरे को चूने से पुता लेना चाहिये। वाइक्लोराइड धाव मरक्यूरी से जो १ सेर जल में १४ ग्रेन डाला जाय फर्श खूव भली भांति धुलवानी चाहिये (देखो ४७ वां ध्राच्याय कमरा इत्यादि स्वन्छ करने की सूचना)॥

रोग के समय थ्रौर श्रच्छे होने के दो हफ़ते पश्चात् "यूरोट्रोपिन" (Urotropin) की १० प्रेन मूत्र के रोग कृमि को नाश करने के हेतु प्रति दिन देना चाहिये॥

## मोतो-िक्तरा उबर की रोक।

मोती-िमरा एक ऐसा रोग है जिसे वे सव रोक सकते हैं जो इस वात की सावधानी करें कि इन के मुंह में क्या जाता है। इस के रोग-कृमि केवल मुंद द्वारा घुसते हैं और वहुधा थे जल और भोजन में होते हैं। मल बहुधा ऐसे स्थानों में फंका जाता है जहां उस का कुळ २ श्रंश कुशों, नालों, श्रोर तालावों में चला जाता है। इस कारण पीने के लिये या मुंह धोने या उन भोजनों के लिये जो विना पकाये खाये जाएं केवल उवाले हुए जल का उपयोग करो। मोतो-िमरा ज्वर वहुधा दूध से भी लग जाता है इस लिये दुध को उपयोग के पूर्व उवालना श्रावश्यक है। मोती-िमरा ज्वर मींगों या जिलकेवाली मळ्ली श्रीर ऑहस्टर (मळ्ली की जाति oyster) खाने से भी होता है, ये मनुष्य के खाने योग्यपदार्थ नहीं है परन्तु यदि उन को खाश्रो तो खूब उवाल डालो॥

उस भूमि में जहां सवज़ी उत्पन्न होती है कभी र मनुष्य के मल का खाद डाला है। रोग-कृमि जो मल में होते हैं सवज़ी के पत्तों और जड़ों में विपन्न जाते हैं। इस लिए खाने के पूर्व साग तरकारी पकानी खाहिये। मैले कुचैले हाथों से फल तोड़े और एक ज किये जाते हैं, धौर

फन वहुआ एकत्र कर के मैली जगह पर रक्खे जाने हैं इस कारण फन को पहिले उदाले प नी से थों के छीज के खाना उचित है।

मिन्द्रणं मोनी-मिता द्वर फैनाती हैं। वे इप को फेनाने के कार्य्य में इतनी प्रवृत हैं कि नाधरण प्रकली को "टाईफ़ाइड फ़ाई" (typhcid fly) या मंग्दी-मिता की तक्खी का नाम मिना है। रसाई घर की खिड़ कियां छोर हारों पर जाली लगा कर मिन्सायों को दूर रक्खो। पका खाना धनमारी में रक्खों जहां पर मक्खी प्रवेश न कर सकी दो। जब मंजन मेज़ पर खाने के हेतु रक्खा है तो मक्खी दूर करने के लिये उसे जाली से ढांको॥ (देखों उदाहरण पृष्ट ३१)॥



एक रीति मोर्न किरा, हैज़ा इत्यादि फैलाने की।

कभी कोई दर्तन थाली, प्याला, चम्मच, तौलिया या रुमाल जो मोनी-िमरा के रोगी ने उपयोग किया है उपयोग में न लाश्रो। कभी ऐसा मोजन जो उन कमरे में रक्ला था जहां पर मोनी-िमरा का रोगी है मन खाश्रो। मोती-िमरा, दस्त रोग, प्रश्न रोग झौर है ज़े के रोग हामि तालाबों में पाये जाते हैं। सो कभी तालाबों में स्नान न करों, कहीं पानी मुद्द में चला जाय और असाध्य रोग से बीमार हो जाश्रो॥ वर्तमान समय में एक नवीन उपाय मोती-िक्तरा ज्वर को रोकने का निकला है। वह षहुत कर वैसा ही है जैसा कि वड़ी माता के रोग को टीका लगा कर रोकने का है। चेप जो मोती-िक्तरा ज्वर के विरुद्ध है एक हाइपोडिमिक (hypodermic) पिनकारी से शरीर में घुसाते हैं और जो कोई इस प्रकार का मोती-िक्तरा का टीका लगवाता है दो या तीन वर्ष तक सुरित्तत रहना है। यह उपाय उन लोगों को उपयोग करना चाहिये जो ऐमे स्थानों में जहां पर अधिक मोनी-िक्तरा ज्वर है रहते हैं और उन लोगों को मो जा देशाटन करते हैं और इस लिए अपने मोजन और पानी के विषय में यथायोग्य सावधानी नहीं कर सके हैं॥

पक और मुख्य बात मंती-भित्रा रोग के रोक की यह है कि शरीर में पक स्वामाविक विमुख शक्ति है जो रोग नहीं होने देती। मदिरा का उपयोग, तम्बाक, पान सुपारी या अफ़ीम मोती-किरा रोग के रोग-कृमि का मार्ग सुगम करती है और वे शोध जड़ पकड़ते हैं। यदि किसी को अजीयों या दस्त रोग है तो उस का महास्रोत ऐसी दशा में है कि उसे मोती-किरा शोध जग सकता है उस पुरुष की अपेक्षा जिस का महास्रोत स्वस्थ दशा में है॥



#### व्याय ३२।

# हैज़ा।

पृथ्वी के प्राय: प्रत्येक देश में किसी न किसी समय है ज़े की मरी फैलती है थोर उन सव में से जो इस में प्रस्त होते हैं १० में से १ मृत्यु । भद्य होते हैं। यह रोग प्राय: सदेव ही पेशिया के पड़ नगरों में रहता है। थीर सब को विदित होना चाहिये कि यह रोग कैसे फेलता है ता कि वे उस से रितत होने का उपाय कर सकें। थोर इस कारण कि इस रोग में सदा मृत्यु नहीं होती तो सब को इस की थिति जामकारी चिकित्सा भी जाननी चाहिये॥

इस रोग का कारण हैज़े के क्रिम हैं। ये क्रिम मोजन श्रीर पानी के खाथ मुंह द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं या उंगिलयों द्वारा या श्रीर किसी बक्तु को मुंह में डाजने से घुस जाते हैं। जब क्रिम शरीर में प्रवेश कर खुकते हैं ता एक था दो दिन में या श्रिधिक से श्रिधिक १ दिन से कम में यह रोग हो जाता है। यह रोग कुक घरटों में भी ऐसी वस्तु को खाने से जग जाता है जिस में बहुत से हुज़े के रोग-कृमि हों॥

### लन्त्य ।

पक्त बदाहरण की रीति पर हेज़े के रोग के लक्त्या ये हैं:-

१२ या १८ घरारे भोजन या कुछ पीने दे पश्चात जिस में हज़े के रोग कृमि हैं पेट में पीड़ा होगी, थांड़े ही काल में दस्त खाने लगते हैं खोर पेसी तेज़ी से हाते हैं कि खांतों से चांवल के पानी सरीके दस्त लगातार होते एहते हैं॥

किसी २ दशा में रोग ठगड देके, प्यास, मैली जीभ छौर धामाशय में ज़रा २ सी पीड़ा से घारम्म होता है और दिन में तीन चार पतले दस्त धाते हैं। रोगी प्रति निर्वल हो जाता है। दूसरे दिन दस्त शोघ शोघ धौर बहुत होते हैं। दस्त स्वेत चांवल के पानी सरीके होते हैं धौर छित बेग से घाते हैं। धौर क्रय बड़े ज़ोर से छिछक होती है। वमन में खाया दुष्रा भोजन प्रथम निकलता है। परन्तु पीछे दस्तों सरीकी क्रय होती हैं।

(१८८)

तीच्ण प्यास जगती है; टांगों में, बांहों में, पीठ में छौर शरीर के छौर दूसरे भागों में कठिन पीड़ा होती है॥

ज्यूं २ रोग श्रिष्ठिकता पूर्वक बहता है त्यूं २ रोगी की दशा भयंकर दीख पड़ती है। नेत्र धंस जाते धौर उन के नीचे काले गह्हे पड़ जाते हैं। नाक तुरतुरी और नौकीली दिखाई देती है। गालों में गह्हें पड जाते हैं, होंठ नीले शरीर ठएडा पड़ जाता है और गीला होता है। चे गदार पसोने से हाथों और उंगलियों को त्वचा धोवी के हाथों के चमड़े के समान जिल के हाथ सम्पूर्ण दिन गर्म पानी और साबुन में हुवे रहे हों बन जाती है। वाणी निर्वल हो जाती है, श्वास ठएडा हो जाता है। श्रित कम सूत्र निकलता है॥

अपर दिये द्वुप वर्णन के समान सदैव विस्विका रोग नहीं होता है। कभी २ रोगी को खाधारण दम्त कुछ काल तक छाते हैं छोर तब उन का परिवर्तन विस्विका रोग में हो जाता है॥

विस्विका की कई दशाओं में रोगी पलंग पर लेट नहीं जाता है। उसे दस्त धाते हैं धौर कम मूत्र निकलता है धौर निर्वल हो जाता है। ऐसी दशाओं में रोग खूब धिक फैल जाता है क्यों कि रोगी लोग घूमते किरते धौर दूसरे लोगों से मिलते जुलते रहते हैं।

हैज़े की मरी में रोग इतना कष्टदायक होता है कि जो रोग ग्रस्त होते हैं उन की टांगों थ्रौर वांहों में इतनी मयंकर मरोड़ होती है कि बिना दहत हुए थोड़े ही घएटों में उन की मृत्यु हो जाती है॥

जब रोग के भयं कर जज्ञण मिट चुके हों। तिस पर भी रोगी की मृत्यु का वड़ा भय रहता है यदि गुदों को मूत्र का उत्तेजन न किया जाय॥

## रोग की परीक्षा करना।

जन विस्विका रोग की मरी फैली हा तो किसी भी प्रकार के दस्त धाने को इस रोग में गिनना उच्चन है और उस के समान शौषधि भी करनी धावश्यक है। ध्रधिक चांवल के पानी सरीके दस्त धाने, ध्रशक पड़ जाना, त्वचा का जसजसी और ठउडी पड़ ज'ना, गालों का फटक जाना, नेत्रों का धंस जाना, शौर पैर की उंगिलयों का सिकुड़ जाना, कम सूत्र निकलना, विस्विका के मुख्य कहाण हैं॥ ŧ,

# हेजा वालकों मं।

वालकों में हैज़ा जब होता है तो चिन्ता नहीं की जानी इस लिये कि वे लक्षण जो पूर्ण मनुष्य में होते हैं वही वालकों में नहीं होते हैं। वहुत वार जा वालकों को विस्चिका का रोग होता है तो उस के जक्षण दस्त पेचिश के जक्षणों की नाई होते हैं (देखों २६ श्रध्याय)। वहुत से बालकों को जब हैज़ा होना है तब कुक २ दस्त आने हैं और हाथ पांच में मुख्य पंउन दिखाई देती है। जब कमी किसी मुहछे में विस्चिक्त का रोग फैला हो धौर गालक को दस्त और पेट में मगेड़ होती हो या हाथ या पांच में पंठन हो तो जेसे हैंज़े के रोगी की सेवा टहल करते हो वसे ही उस की भी करनी चाहिये॥

## चिकित्सा।

चिकितमा जितनी शीघ्र हो सके करो। ज्यूं ही रोग का निर्णय हो जाए तो निकटवर्ती स्वाम्थ्य श्रष्टयत्त (Health Officer) को संदेश भेजो धौर यदि हो सके तो चतुर डाक्टर को रोगी की देख भाल को बुताओं॥

जैसे दी मरोड़ या दस्त हों रोगी को पर्जग पर जिटा देना धावश्यक हैं। एक वेडपैन (विस्तर पर टट्टी फि: ने का वर्तन) और मूत्र फरने क वर्तन जगाओं कि रोगी को पर्जग से न उठना पड़े। वहुत सा टग्रहा उदाला हुआ जल पोने को दो और इस में निम्बू या कगाज़ी निम्बू का अर्क़ हालो। फुल भी भोजन चांवल के पानी और ध्रग्रहे की सफ़ेरी का पानी छोड़ कर मत दं।। (देखो ४७ धध्याय) यदि वमन करने लगे तो पानी को छोड़ और भोजन छल समय तक वन्द कर दो पर खूव पानी दो। उदर में सेंकन सेवन करना लाभदायक होता है (देखो २० घष्याय)॥

कुछ काल से हैं ज़े की चिकित्सा के लिये एक ग्रित लामदायक चिकित्सा निकाली गई है। इस चिकित्सा में नमक घुला हु था पानी नसों में डाला जाता है। निर्भल नमक के १२० ग्रेन एक सेर निर्मल डवाले जल में डाले जाते हैं श्रीर फिर उवाल कर स्वच्छ करते हैं श्रीर टएडा करते हैं, सब टांग या बांह की नस में डालते हैं। यह हैज़े के लिये उत्तम चिकित्सा है इस प्रकार से कई वार नसों में डालना पड़ता है श्रीर इस चिकित्सा का सेवन केवल एक डाक्टर या चतुर नर्स कर सकती है॥

यदि एक डाफ्टर या चतुर नर्स न मिल सके तो निम्न लिखित चिकित्सा करो:—

रोगी को गर्म रक्खो। यदि श्रावत्रयकता हो तो गर्म पानी की बोतलों को कपड़े में लपेर कर उस के शरीर पर लगाश्रो। प्रतंगक ३ घगरे हो सेर नमक के पानी का गर्म (१०४ F. डीग्री) प्रनिमा पित्रकारी दो। प्रचाय के चम्मच भर के नमक पानी में डालो श्रीर दिन में तीन बार (१०४ F. डिग्री उज्याता का) गर्म टिनक प्रसिड (Tannic Acid) की पिचकारी दो। यह ७४ ग्रेन टिनक प्रसिड के श्राध सेर पानी में मिलाने से वनता है। श्रीर इस से दस्त रुक जाते हैं॥

एक थ्रौर उपाय कुळ काल से प्रचित्त है थ्रौर वह भी लाभदायक है कि नमकीन पिचकारों के साथ पारासियम पार्मेंगनेट (Potassium Permanganate) देते हैं। रोगी को पानी के बदले पीटासियम परमेंगनेट का गलाव पिलाश्रो वह ऐसे बनता है कि १० या बारा ग्रेन पारासियम पार्मेंगनेट को १ सेर पानी में मिलाना थ्रौर इस गलावका दो वातीन थ्रौर पार्मेंगनेट को १ सेर पानी में मिलाना थ्रौर इस गलावका दो वातीन थ्रौर प्रमेंगनेट को १ सेर पानी में किलानी चाहिये। पारासियम पार्मेंगनेट में ग्रेन पोरासियम पार्मेंगनेट की खिलानी चाहिये। पारासियम पार्मेंगनेट में ज़रा सा केथ्रोलीन (Kaolin) थ्रौर वेसलीन (Vaseline) मिलाक्रो तो गोलियां सुगमता से बन जाती हैं। जब उन की गोली वन गई तो केराटीन (Keratin) से लपेट देना थ्रावश्यक हैं। पिडले दिन इन गोलियों में से एक २ गोली थ्राध थ्राध थ्राध ध्राय में खिलानी चाहिये थ्रौर इस के पश्चात् एक २ गोली प्रत्येक ४ घराटे में खिलाओं ज्यूं ही दस्त बन्द हो जायें तो चांवल का मांड थोड़ा २ कर के रोगी को पिलाना चाहिये॥

यद्यपि लक्षण भ्रष्टिहें हों भीर रीगी भी बहुत भ्रष्टका लगने लगे तथापि नमक की पिचकारी वन्द न करनी चाहिये, पर लगातार देनी चाहिये। (जब दस्त बंद हो जायें तो टेनिक पेसिड की पिचकारी वन्द कर दो) निम्बू का खर्क़ मिला कर रोगी को कहो कि खब पिये॥

जब तक मूत्र न होने लगे रोग का भय दूर हुया न समसो, इस जिए नमक की पिचकारी दो जब तक गुर्दे युपने मूत्र धन ने के काम में प्रवृत्त हो जायें। पीठ के निचले भाग म सेंकन सेवन करो थौर मालिश भी करो॥

कभी साधारण पेरेन्ट दस्त या संग्रहणी की श्रीषधि का उपयोग न करो। न विस्की या कोई दूसरी नशे की वस्तु का उपयोग करो॥

हैज़ के रोग में नर्स के लिये जो टहल करती है शिचाएं। प्रथम काम हैज़ के रोग में यह है कि यदि एक अलग इस रोग का आस्पताल है। तो वहां पर रोगी को ले जाना चाहिये। यदि न हो तो रोगी को एक कपरे में रक्षां जिस में केवल एक पर्लंग, एक मेज़ धौर एक नौकी हो। खिड़कियों को खोल के रक्खों। धौर यदि वन पड़े तो द्वार धौर खिड़कियों पर चिक्र लगाधों जिस से मिक्खयां भीतर प्रवेश न करं॥

एक हैज़े के रोगो के द्वारा यदि उस के दस्तों को लावधानी से धौषधि द्वारा शुद्ध न करोगे तो सम्पूर्ण गांव या नगर में रोग फैल जा सक्ता है। एक वर्तन में दस्तों को डा तो थोर तव १ से १००० वाह्मोराइड थ्राफ मरक्यूरी (Bi-Chloride of Mercury) गलाव (थ्राध सेर पानी में साहे सात ग्रेन वाइ-क्लाराइड थ्राव मरक्यूरी को मिला कर पनाथ्रो) को समान कर के डालो। इस शुद्ध करने की थ्रौषधि को डाल कर फेंकने के पूर्व एक वर्गरे रहने दो। मल मूत्र को कभी तालाव या नाले या कुए के निकट न फेंको॥

यदि नाइ-क्रोगइड आव मरक्यूरी प्राप्त न कर सकी तो १०० फीट या उस से श्रीर अधिक दूर कुथों और नालों के अन्तर पर एक गडढा खुद-बाओ और मल मूत्र उस में फिंक दो और उस पर चूना और राख की डाल कर मुन्द दो। यह उशय केवल उन दिनों में जाय पनी नहीं बरसता कर सकते हो, परन्तु दरसात में यदि की शुद्ध करने की औषधि प्राप्त न कर सकते हो मल मूत्र को एक टीन में डाल कर उवाल डालो तब फेंक दो॥

विस्चिका रोग के मलमूत्र इतने विंपले होते हैं (क्योंकि उन में हैज़े के क्रिम हैं) कि यदि उनका एक वृन्द भी जो राई के दाने से वड़ा न हो किसी भी जन या पीने के पानी में चला जाय तो जो मतुष्य वह भोजन खाएगा या पानी पियेगा तो उसे हैज़ा हो जायगा॥

कोई भी वर्तन जा रोगी के खाने और पीने के उपयोग में आया है जब तफ उवाला न जाय रोगी के कमरे में वाहर न ले जाओ। जिस २ वस्तु को है जो का रोगी अपने होठों और हाथों में छुए उन में इस रोग का विष प्रत्नेष करता है, क्योंकि रोगी के होठों और हाथों पर है जो के हाम होते हैं। ऐसी वस्तुओं को अन्य लोगों को छूना अमुन्तित है। जो नर्स रोगी की सेवा दहल करनी है वह अपने हाथ कई वार वाइ-क्लोराइड आव मग्क्यूरी के पानी में जो १००० अंश जन में १ अंश डाला हो घोया करे। वह अपनी उंगितियां कभी मुंह में न डाले रोगी के कमरे में वह कोई वन्तु कभी न खायां करे। और सदैव अपना भोजन खाने के पूर्व उचित हैं कि लावून से अनी मांनि हाथ घो कर वाइ क्लीगइड आव मरक्यूरी के १-१००० अंश में कई मिनिट तक डुकीए रक्षेत्र ॥

जन रोगी श्राच्छा हो जाय तो जिस कोठरी में वह रहता था, श्रौर जो २ सामान उस ने उपयोग किया उस सब को श्रौषघि द्वारा शुद्ध करना चाहिये, इस शुद्ध करने की विधि ४७ वें श्रध्याय में जिस्ती है॥

कैसे प्रत्येक जन विस्विका से रित्तत रह सकता है।

यह विदित है कि यदि श्रधिकाई से हैं जै के रोग सि न हों तो जिठररस इन को नाश कर देगा, इस कारण इस रोग से रितत रहने का सब से उत्तम उपाय यह है कि श्रामाशय श्रीर श्रांतो को स्वस्थ रक्खों श्रीर सम्पूर्ण शरीर भी स्वस्थ रहे। जब विस्चिका मरी फली हो तो यहुधा वे ही जन इस रोग में अस्त हो मर जाते हैं जो मिदरा श्रादि पी कर श्रपने शरीर को श्रशक कर सेते हैं॥

जब प्रामाशय खाजी हो या शरीर थका हुमा हो तो पेसी दशा में इस रोग के लग जाने का प्रधिक भय होता है॥

हैज़े के रोग-कृमि खदैव मुंह द्वारा प्रवेश करते हैं इस कारण इस रोग से विज्ञकुल रितन होने के लिये केवल यह ही खावश्यक है कि - समस्त मोजन थ्रोर पीने की वस्तुएं ख्रवश्य उवाल ली जायें धीर इस की भी सावधानी करें कि इस के पश्चात् मिन्खयां उस पर न बैठने पावें॥

उंगलियां मुंइ में कदापि न डालनी चाहियें॥

वहुत सी द्शाओं में यह रोग कल्ले फल प्रथवा तरकारी खाने से हो जाता है।

हैं ज़े से रित्तन रहने के लिये आवश्यक है कि समस्त चेतनाएं जो ३० वें या ३१ वें अध्यायों में लिखी हैं पूर्ण दप से पालन की जायें। हैज़ें की मरी के समय में प्रत्येक जन को इस रोग से रित्तत रहने के लिये जो उपाय वतायें गये हैं उन को इम फिर सुविधा के लिये दुहराते हैं॥

- १. पूर्ण रीति से इस वात का निश्चय कर लो कि समस्त पानी जो पीने धौर दांतों को स्वच्छ करने के लिये उपयंग करते हो उवाला हुआ हो॥
- २. ऐसा भोजन जो पकाया न जा चुका हो कदापि न खाना चाहिये छौर वह भी केवल ऐसा खाना चाहिये कि गर्म भाप निकलती हो॥
- ३. खृ वूज़े, खीरे श्रौर कोई भी फज विना पकाप हुए नहीं खाने चाहियें॥

थ. जो वस्तुएं वाज़ार से मोल ली ज ती हैं, वे सब हानिकारक होती हैं। इन को जब तक डवाल न लो तब तक न ख़ाना चाहिये॥

४. जिन बस्तुओं को ऐसे के रीगी ने उपयोग किया हो जैसे नौलिया रुमाल, पर्लंग के कपड़े, कटोरे छीर चम्चे उन को रोगी की कोठरी के पाहर लाकर प्रच्ही रीति से उशके दिना उपयोग में न लाना चाहिये॥

- है. मिक्खियां, तिलच्हा छोर च्यूंटियों के हारा है जे के रोग-कृमि फैलने हैं इस कारण मोजन को ढांक कर रेखना चाहिये कि यह दुखदाई जन्तु उस तक न पहुंच पावं। इस कारण मोजन पकाने के पश्चात् दड़ी सावधानी से ढांक के रखना चाहियं कि मुख्य कर मिक्खियां उस तक न पहुंचें॥
- ७. भोजन या जल पान छूने के पूर्व हाथों को साबुन से ख़ूव स्वच्छ करना चाहिये॥
- द. जिन घरानों या मुहलों में हैज़ की मरी फैज़ी हों; उन से परस्पर सम्बन्ध न रखना च हिये॥
- ६. देणाटन करते समय घारना निकास, घारनी चिलमनी घोर घारनी तीलिया पास रक्खों क्योंकि रेल गःड़ी घोर होटलों का यही सामान । उपयोग करना हानिकारक है॥



### ष्प्रध्याय ३३।

# "टाईफ़स' ज्वर'' विषम ज्वर; महामरी।

'राईफ़ल' उवर (Typhus Fever)

टाईफ़म उबर एक ऐमा रोग है जिस के कई नाम हैं, यह वन्दी गृह का उबर, जहाज़ी उबर और आकाल का उबर भी कहलाता है। इन नामों से जबर का स्वभाव प्रगट हो जाता है। अर्थ त् यह ऐमा उबर है जो उन लोगों में पाया जाता है जो पौष्टिक भोजन नहीं खाते अर्थात् जिन्दें ययोचित भोजन नहीं मिलता है जो घनी वन्ती में निवास करते हैं और अयोग्य स्थानों में वास करते हैं या अस्वस्थ्य स्थानों में वास करते हैं। अकाल अस्त प्रदेशों में यह रोग मरी के समान हो जाता है॥

यह बात निश्चय पूर्वक निर्शाय की गई है कि टाइफ़स ज्वर शरीर के चिल्लड़ और सिर की जुमों द्वारा फेनता है। दूमरे की हों के द्वारा भी जैसे खटमल इस का लग जाना सम्भव है। यह भी सम्भव है कि टाईफ़स ज्वर के मल मूत्र द्वारा मोजन भीर पीने का जल बिगड़ ज वे जिस से यह रोग श्रीरों को लग जाए॥

### तन्या।

यह रोग एका एकी लग जाना है इस ज्वर से पीड़ित रोग की जुएं जब किसी जन को काटनो हैं तो १२ दिन से अधिक न बीतंगे कि वह राग लग जायगा। प्रथम ता ठएड लगती है फिर तेज़ी से उबर चढ़ना है और सरसाम भी सम्मवन: हां जाये। नेत्रों स जज निकलता है और वह लाल हो जाते हैं। तीमरे या चौथे दिन उबर १०४ में. डिग्री या १०४ में. डिग्री या १०४ में. डिग्री या १०४ में. डिग्री या १०६ में. डिग्री या १०४ में. डिग्री या १०६ में. डिग्री या १०६ में. डिग्री का चढ़ जाता है। तव चार या पांच दिन तक पात: काल के समय उबर १०३ या १०४ में. डिग्री नक पहुंच जायगा, साधारण नियमा— जुसार उबर एका एकी पार: १४ दिन रह कर चक्का जाता है। ज्वर के डतरते समय में बहुत ही एसीना निकलता है।

ज्वर के दूमरे तीसरे दिन शरीर पर कुछ दाने से निकल आते हैं। सामने के हाथा और कन्धों पर तो बहुन श्रव्ही तरह से दिखाई देते हैं। यह दाने पहिने तो खमरे के दानों के समान दिखाई पड़ते हैं परन्तु थोड़ी देर के पश्चात् इन दानों के, जो पहिले दिखाई देने थे, मध्य में एक नीले रंग की नांक दिखाई देने लगती है॥

# चिकित्सा।

धौपिघ रोग को चंगा नहीं कर सकती है धौर न उस के नियत समय में पूर्व रोग को बन्द कर सकती है, जो चिकित्सा ३१ धारुपाय में मोती िमरा उत्तर के विषय में वर्णन की गई है वही इस टाइफ़स उपर में भी धित उत्तन होगी। रोगी को पंतन पर रखना चाहिये। मला होगा कि पंतन को वरामदे में या याहर स्थ्ये के प्रकाश से बनाव करके रफ्लो। रोगी को उवता हुआ जल बहुन पिनाधो धौर फल के ख़र्क़ भी दो। उसे चांबल का मांड, धगुहे, गुरुधा, कस्टर्ड, संकी हुई रोटी, उदला हुधा दुध देना चाहिये॥

फैसे रोग से सुरत्तित रह सकते हैं।

यह रोग उन लोगों में बहुआ नहीं पाया जाता है जो स्वच्छ घरों में रहते हैं श्रीर स्वच्छ काड़े पहिनते हैं, क्यों कि पेसे लोगों के न तो विस्तर में न कपड़ों में जुएं होती हैं॥

यदि किसी के पड़ोन में टाइफ़स उबर हो तो वड़ी सावधानी करो कि छुएं न काट लें। यदि रोगियों में जाना श्रावश्यक है तो उन के कपड़ों को मत छुश्रो, उन के विस्तर पर मन बैठों और उन के कोई कपड़े न पहिनो। टोपो, जूनी, या मोज़े जो इस रोग के रोगी ने पहिने हैं न पहिनो॥

रोगी की सेवा टहल में उन का पलंग छोर पलंग के कपड़े स्वच्छ रफ्खो, उन के वाल काट के छोटे कर दो। जब रोगी खंगा हो जाता है तो उस के विस्तर कपड़ों को उवाल कर स्वच्छ कर डालो॥

विपम ज्वर (हेड्स पू फ्रीवर Dengue Fever)

विषय क्वर मक्छरों द्वारा फैनता है। जब वे मक्छर जो विषय क्वर का विष ले जाते हैं काटते हैं तो ३ से ६ दिन व्यतीत होने पर यह रोग वढ़ता है। वहुधा एक दम से रोग झाक्रमण करता है। प्रथम में ठगड कगती है फिर शरीर के सागों में तीस्म पीड़ा होती है। कसे हाथ पांव, पीठ या सिर में पीड़ा होती है। सदैव सिर में नेत्रों के सामने के भाग श्रीर पीछे की श्रार श्रित ही ती ह्या पीड़ा होती है। नेत्रों से जल बहता है श्रीर वे जाल हो जाते हैं। ज्वर १०३ से १०४ मि डिग्री तक वहता है, भूक नहीं जगती। जी मितजाता है श्रीर वमन भी होती है। बाजकों को तो सरसाम हो जाता है श्रीर हाथ पांव पेंठने जगते हैं तीसरे दिन बहुधा ज्वर यहुत पसीने के साथ उतरता है। कभी २ यहुत मूत्र होता है श्रीर कभी २ वहे ज़ोर से दस्त धाते हैं। इस के परचात् रोगी एक या दो दिन के जिये श्रव्हा रहता है किर पीड़ा होने जगती है श्रीर किर जव वह जाता है हाथों पर, धड़ पर श्रीर टांगों पर कुछ दाने से कदाचित् निकर्ले, दूसरी धार जव ज्वर चढ़ता है तो केवल थोड़ी ही देर तक रह कर उतर जाता है॥

## चिकित्सा

रोगी को पर्लंग पर रात थ्रौर दिन मच्छर दानी के भीतर सोना चाहिये पर्योकि मच्छर रोगी को काट कर पूसरों को भी काटंगे थ्रौर रोग फैजाएंगे। रोगी को केवल चांवल का मांड, ध्रधकचे उवले थ्रग्रहे ध्रौर फल यह भोजन दो। ध्रारम्भ ही में एक खुराक थ्ररहें। दें तेल की या एएसम साल्टस (Epsom Salts) की दो। ठगुडा कपड़ा या वर्फ़ सिर की पीड़ा मिटाने के लिये रक्खो। रोगी को उवला ठगुडा पानी थ्रौर फलों का सत या नीवू का शरवत (lemonade) पोने को दो। जिन २ भागों में पोड़ा हो उन्हें सेंकन सेवन करो॥

रोग से सुरित्तत होने के लिये उचित है कि मच्छरों के कारने से हचो। पलंग पर मच्छर दानी लगाओं धौर जब देशारन करते हो सदैव मच्छर दानी साथ रक्खो।

# महामरी (Plague)

महामरी (छ्रेग) को 'काली मृत्यु' या गिल्टो की महामरी या ताऊन भी कहते हैं, यह महामरी के रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रथम ये रोग कृमि चूहों में रोग (an epizootic) उत्पन्न करते हैं छौर फिर चूहों के पिस्सुधों द्वारा यह मनुष्य को लग जाता है। छौर यह मनुष्य के लिये एक नाशक व घातक वीमारी है। जब यह किसी स्थान में मरी के रूप में फैलती है तो सहस्रों मनुष्यों को नाश करदेती है॥

#### लचगा

जब महामरी रोग के रोग कृमि गरीर में प्रवेश करते हैं तो रोग श्रित शीघ्र बढ़ता है साध रण समय ता ३ दिन हैं। एक दम से ठगड दे के हवर चढ़ता है श्रीर ऐसी शीघ्रता से बढ़ता है कि थाड़ी ही देरी में १०३ से १०४ F. डिग्री चढ़ता है सिर, पीठ श्रीर हाथ पांव में पोड़ा होती है। क्रय श्रीर दस्त भी होते हैं थांड़े ही घगरों में नेव लाल हो जाते हैं श्रीर मुंह का भाव, भय श्रीर चिन्ता का हो जाता है। ज्यर शीघ्रता से १०७ F. डिग्री तक चढ़ सकता है, परन्तु ऐसी दशा में रोगी शोघ्र मर जाता है॥

यदि रोग ऐसा भयानक न हो तो बहुधा उत्तर प्रायः १०४ है. डिग्री तक चड़ेगा। गिजटियां भिन्न २ धाकार की जांध के जोड़ वराज या गर्न में निकलती हैं। ये पाड़ा देनी हैं। उयं २ राग बढ़ता जाता है रांगी निर्वत हो जाता है और बहुधा उसे सम्साम हो जाता है॥

रोज के शारम्म के थोड़े ही घराटों पश्चात् मृत्यु हो जा सक्ती है। इस रोग की एक जाति जिसे काली मृत्यु कहते हैं उस में स्वचा पर काले धन्वे दिखाई देते हैं, उस में दो दिन पश्चात् प्राय: मृत्यु हो जाती है। इस रोग की दूसरी प्रकार न्यूमोनिक छेग (Pneumonic Plague) कहलाता हैं इस में फेफड़ विगड़ कर तीन दिन में मृत्यु हो जाती है।

## चिकित्सा।

चिकित्सा जो महामरी के लिये झित ही उपयोगी है यह है कि महामरी का टीका लगवाएं, इस महामरी के रोग-कृमि के विष को यह नाश करता है। प्रत्येक महामरी के रोगी के विषय में स्वास्थ्य श्रध्यक्त को लमाचार देना चाहिये। महामरी रोग के रोगी की सेवा टहल का प्रवन्ध, देल भाल किसी चतुर डाक्टर को सौंपना चाहिये॥

रोगो की कोठरी की खिड़ कियों को खोल दो, श्रीर रोगी को पलंग पर लिटा दो। उस को बहुत सा ठगडा पानी पीने को दो। उबर के लिए जो २१ वें श्रद्याय मं ठगडा स्पंत स्नान देने की विधि बनाई है बही इपयोग करों (रेखों स्चना पृष्ट ११३-११४)। ठगडे पानी में कपड़े भिगों के सिर पर रक्खों। समय २ पर कपड़े भिगाते जाश्रो। भोजन के लिये शुरुश्रा, चांवल का मांड, लपसी श्रीर श्रध कच्चे श्रग्डे उशाल कर या जेली बना कर दो (श्रद्याय ४७)॥

### रोक।

जो २ रोक है ज़े के रोग में करने के लिए पिक्क श्रध्याय में बताई गई हैं वही महामरी रोग में भी करो, इन के रोक के की विधि को ध्रध्यत्त जोग, लोगों के लिये करें श्रीर मनुष्य स्वयं भी करें॥

श्यक्त गण श्रौर प्रदेश के श्रोर २ लांग भी जहां महामरी फैली है यन करें कि सकल चूरों को नाश करें। यह तो षहुत दिनों में झात हो गया हैं कि चूरों को मनुष्यों के पूर्व महामरी लगती है। जब चूरा मरता है तब पिस्सू जो उस के शरीर में होते हैं श्रौर जिन ने उसे काटा था, मृतक चूरे को त्याग देने है श्रौर मनुष्यों के शरीर पर चढ़ जाते हैं। पिम्सु-श्रों के शरीर में रांग कृमि चूरों का काटने के कारण हो जाते है श्रौर जब वे मनुष्य को काटते है तो मनुष्य के शरी में प्रवेश कर उसे महामरी का रोगी कर देते है॥

जहां पर चूहे नहीं है वहां पर महामरी भी नहीं होती है। चूरों को नाश करने के लिये सभाएं होनी चाहियें ऐसे मनुष्यों की जो चूरों की मारने में चतुर हों कि इन्हें नियम पूर्वक नाश करें। चूहेदानी, विप, विल्ली ओर चूहे पकड़ने काले कुत्ते ये सब चूरों को अच्छी रीति से नाश करते हैं। परन्तु सब से उत्तम विधि इन्हें नाश करने की यह है कि अनाज और सब मोजन के पद थे ऐसे काठों में रक्खों जहां पर चूहे प्रवेश न कर सकें। चूहे भोजन के विना नहीं जी सकते है इस के उपरान्त उन घरों की भीतें और फ़र्श जहां पर चूहे प्रधिकाई से पाय जाते हैं खोद डालो और ऐसी भीतें और फ़र्श जहां पर चूहे प्रधिकाई से पाय जाते हैं खोद डालो और ऐसी भीतें और फ़र्श बनाओं कि जिन्हें चूहे न खोद सकें। नगर के भिन्न २ भागों के चूरों की परीज्ञा कर के अध्यक्त गण वता सकते हैं कि किन २ भागों में महामरी रोग है और किन २ मं नहीं है॥

महामरी का रक्त-जल (Plague Serum) टीका-चेप के उपयोग में आता है। यह पाया गया है कि ये लोग जिन को इस चेप का टीका लगता है इस महामरी रोग से रिक्तत रहते हैं उनकी अपेक्षा जिनको टीका नहीं जगा, और यदि रोगी भो हो जाएं तो उन की अपेक्षा जिन्हें विलक्षल ही टीका नहीं लगा है कम मनते हैं। यदि किसी मृहल्ले में महामरी रोग हो तो उन मंडली के समस्त निवासियों को, वृद्ध हो या युवा, इस महामरी के रक्त-जल का टीका लगवाना आवश्यक है कि रंग से रिक्तत रहें॥

जब किसी भी मृहले में महामरी का रोग प्रवेश करता है तो यह रोग चूहों को पहिले लगता है श्रोर वे मरते हैं तब मनुष्य को लगता है॥ जब कभी एक मरा हुया चूदा घर में या घर के घ्रास पास पाया जाए तो इस के द्वारा वड़ी ही चिन्ता होनी घ्रावश्यक है। इस पात का सन्देश स्वास्थ्य घ्राध्यत्त को भेज दो। घ्रोर जब तक स्वास्थ्य घ्राध्यत्त न घ्राचे मरे हुए चूहे को रख छोड़ी। चूहे को हाथों द्वारा न डठाछो। उस को उठाने के पूर्व उस पर कारवालिक ऐसिड (Carbolic-Acid) हालो था उवलता पानी डालो॥

पेसे पिस्सू जो महामरी का विष रखते हैं उन के काटने से सुरित्तत रहना चाहो तो जिस मुहले में महामरी फेली हो न जाणो। घर में पिस्सू न होने का उपाय हां सकता है; वह यह है कि घर की भूमि या फ़र्श पर मिट्टी का तेल, फेनाइल (Phenyle) जीज़ फ़्रूइड (Jey's Fluid) धौर निरा मिट्टीका तेल लिड़को, हस वात पर ध्यान दो कि ये भीतों के नोचे छोर कोनों में जिड़का जाय। पिसी हुई फिटकरी भी भूमि पर फैलाने से पिस्सु कोठरी के वाहर रहेंगे॥

यदि यह आवश्यक हो कि उस घर में जहां पर महामरी रोग के रोगी हों तुम्हें जाना ही है तो प्रथम महामरी के रक्त-जल (Plague serum) का टीका जगा जो और इसके साथ एक मोमजामे का कपड़ा (Oil cloth suit) बना जो (जिस में पैर बने हों) यह शरीर को पिस्सू से रित्तत रक्खेगा, पिस्सू घुस न सकेंगे कि त्वचा को कारें॥

यदि रोग फेफड़ों की महामरी का है तो नर्स छौर सब कोई जो घर में रहते हैं उनको उचित है कि मुंद के ऊपर एक खोल जो रुई की पतली तह का पना हो और दो मलमल टुकड़ों के बीच में हो पहिने॥

रोगों में श्रधिक छून का धौर लगनेवाला रोग फैफड़ों की महामरी का रोग है। जो वायु श्वास में लेते हैं उस में नाक से इस रोग के कृमि धुसते हैं श्रौर इस कारण मुंह के ऊपर खोल पहिनना उचित है॥



# "बेरी बेरी"।

फुळ समय पूर्व यह रोग एशिया के सर्व साधारण रोगों में से एक धा। इस के लत्तण भिन्न २ द्शाश्रों में भिन्न २ होते हैं। कोई २ जिन को यह रोग होता है कुळ २ पत्ताघात उन की टांगों छोर वांहों में हो जाता है। उन की त्वचा शिथिज हो जाती हैं विशेष कर पिगड़जी का चमड़ा, तल्लवा छोर छंगिलयों के पोरवों में रोग होता है। रोगी की टांगे पतली हो जाती हैं छोर पदि पिगड़जी को ज़ोर से दवाश्रो तो रोगी पीड़ा के मारे चिल्लाने जगता है। टांगों के कुळ २ शिथिज हो जाने के कारण रोगी जड़खड़ाते २ चलता है छोर शीघ हांपने जगता है। कभी २ हदय छाति शीघता से चलता है, वाणी निर्वज हो जाती व कभी २ विजकुल जाती रहती है॥

दूसरे जिन को वेरी २ रोग होता है उन की वांह, टांगें घौर शरीर धिषक फूल जाते हैं। उन को श्वास लेने में वड़ी कठिनाई पड़ती है। थौर हृद्य घ्रति शीघ्र घड़कता है। यदि उन की पिगड़ली को ज़ोर से दवाश्रो हो वे पीड़ित हो चिल्ला उठेंगे। इन द्शाधों में ज्वर नहीं होता है। जीभ स्वच्छ होती है धौर या तो दस्त घाते हैं या कोष्ट-चद्ध होता है॥

बेरी वेरी सम्पूर्ण शरीर की चेतना तन्तुओं का सूज जाना है थोर इस सूजन के कारण कुछ २ या समस्त स्नायुओं का कार्य्य जो चेतना तन्तुओं के थाधीन है जाता रहता है। इस सूजन का प्रभाव स्पर्शेन्द्रिय प्रगट करती है, जब शरीर के बहुत भागों में पीड़ा होती है। कोई २ चेतना तन्तु जो रक्त- नािं यों पर धिधकार रखती हैं सूजन का प्रभाव उन नािं जियों के वाहर रक्त निकलने से प्रगट करती हैं इस से जलन्धर रोग की नाई टांगों, वांहों और घड़ में सूजन चढ़ जाती है ॥

## "बेरी बेरी" के कारण।

बेरी बेरी रोग प्रायः उन्हीं लोगों को होता है जो चांवल को मुख्य भोजन बना कर खाते हैं। रसायन शास्त्र वालों ने इस चांवल की परीज़ा कर के देखा है कि चांवल जैसा वाहर है वैसा ही भीतर नहीं है। (२०१) जब चांवल एवच्छ किया जाता है तो ऊपर का भाग निकाल लेते हैं। ऊपरी भाग छिलका नहीं है यह लाल रंग की तह है जो चांवल पर रह जाती है धान से छिलका उतारने पर। इस लाल रंग के चांवल में यह वस्तुएं हैं जो भ्रति धावश्यक हैं जिन के द्वारा चांवल शरीर को पूर्ण पुष्टि-कारक पदार्थ दे सका है। यदि चांवल को स्वच्छ करो तो चांवल की ललाहट चली जाती है यह ललाहट वाला पदार्थ जो चांवल में होता है और २ पदार्थों में मुख्य कर फली (सेम) में भी होता है सो वे लोग जो स्वच्छ चांवल भीर मञ्जली के साथ फली व सेम, तरकारी खाते हैं, उन्हें वेरी वेरी का रोग नहीं लगता है॥

यालकों को भी वेरी वेरी का रोग होता है श्रौर कहीं २ मुख्य कर भनीला नगर में एक वर्ष से कम श्रायु के वालकों की श्रधिकांश मृत्यु इसी के द्वारा होती है। यह सत्य है कि वालक चांवल नहीं खाते वरन् उन की भाताएं खाती हैं श्रौर इस कारण कि माता का मुख्य भोजन निर्वाह स्वच्छ किये चांवल पर है तो उस के दूध में वह वस्तु जो चांवल के ऊपर होती है श्रौर जो मनुष्य के शरीर के स्वास्थ्य के लिये श्राधरयक हैं नहीं है। इस कारण वह वालक जिस का निर्वाह ऐसे दूध पर होता है पहुधा-वेरी वेरी रोग में प्रस्त हो जाता है॥

वालकों में वेरी वेरी रोग के निम्न लिखित लक्त्या होते हैं:-

पालक जिन को वेरी वेरी रोग होता है सदेव छाती का दूध पीनेवाले होते हैं। यह रोग जब वे दो महीने के होते हैं तब दिखाई देता है। वालक रोगी नहीं लगता क्योंकि उस का मुंह भरा हुआ होता है, वह लालसा से दूध पीता है थौर स्वाभाविक वालक के नाई मुसकराता और खेलता है पर घ्यान पूर्वक रीति से देखने से उस के मुंह और नाक के पास कुछ नीलापन होता है, वह वेचैन रहता, सोता नहीं थौर वाणी भी जाती रहती है। कोई २ दशा में पहिला लत्तण वालक का रोना है थौर यह रोना यहता ही जाता है यहां तक कि उसे पेंडन धाने लगती है थौर कुछ घरों में मर जाता है। वे वालक जिन को वेरी वेरी होता है श्वास रोग में (धर्यात किनाई से स्वास लेना) प्रस्त हो जाते हैं। वालक कराहता है थौर उग्रही स्वास लेता है, मुंह नीला हो जाता है थौर स्वास जहरी २ लेता है धौर नाड़ी ध्रित ही वेग से चलती है। ज्वर नहीं होता यदि इस वात की जांच करो तो विदित होगा कि माता का प्राय: पूर्ण भोजन निर्वाह चांवल पर ही होता है।

# वेरी वेरी को कैसे रोक सक्ते हैं।

जो कुछ कहा गया है उस से प्रगट है कि वेरी बेरी रोग केसे रक सक्ता है। यह केवल यह है कि स्वच्छ चांवल न खाना, पर धान का छिलका छतारा हुछा चांवल खाना चाहिये। यह भयानक रोग विना खर्च वढ़ाये पूर्ण रीति से रोक सक्ते हैं। जैसे सादा चांवल स्वादिष्ट हैं वैसे ही स्वच्छ चांवल हैं और यदि यह बुरा ध्रभ्यास न पड़ा होता कि चांवल को स्वच्छ कर के छस से जलाहट निकाल लें, तो बेरी वेरी की मरी जैसी गत घर्षों में कष्ट दायक हुई न होती॥

यह मुख्य है कि जो जोग वेरी वेरी रोग होने का कारण जानते हैं
दूसरों की सहायता कर के स्वच्छ किये चांवल खाने की हानि को समसाएं
इस लिये कि साधारण चांवल प्रत्येक प्रकार से स्वच्छ किये चांवल से
घ्रच्छा है तो सब को साधारण चांव न उदाहरण देने के लिये खाने चाहिये।
यह भी मुख्य है कि दाल, तरकारी खाने का महत्व सब समस हों धौर
केवल चांवल श्रीर मञ्जली पर ही निर्भर न रहें॥

### चिकित्सा

इस प्रभ्याय के पहिले भाग में जो उपाय वेरी वेरी रोग की रोक के लिये वताया है यि रोग ध्रमाध्य होने से पहिले उपयोग करो तो उसी से चंगे हो जाथोगे। वेरी वेरी की थ्रमाध्य दशाओं में जो थ्रौषधि पताई जाती है चह उस चूर्या-समान पदार्थ से, जो चांवल खच्छ करते समय विस जाता है, निकाली जाती है॥

सूचनाः॥ "वेरी वेरी की चिकित्साः"—ये वेरी वेरी रोग से बंगा होने के उपाय हैं। वेरी वेरी रोग के प्रथम लक्षण पहिचानना मुख्य है। क्योंकि शीव ब्रोबधि करने से फल प्राप्त होता है ब्रोर प्राय: रोगी सदैव चंगा हो जाता है। चिकित्सा यह है कि विश्राम द्वारा लक्षणों को हुर करना, श्रंगों को मलना, गर्म जल का पैर-ख़ान श्रोर श्रामाशय पर ठएहक और गर्मी वारी २ से देना। घरेंडी का तेल या नमक ज्ञुलाव देकर कोठा स्वच्क रखना, श्ररीर के पोषण के लिये जो पदार्थ घाषश्यक हों वे खिलाने चाहिये। भोजन में खमीर जो एक चाय के चम्चे से बढ़े चम्चे भर हो इस को उदलते दुध में डालो श्रीर मलाई डाल कर

चलाओं कि खाहिए हो जाप और यह मोजन के परचाव खाओ। देरी घेरी रोतियों के लिये में मोजन उत्तन हैं:—अब कहा अवहा, ताला दुव, सेन, मदर, फलियां, राल, आदे की रोटी, नीवृ का रस, पालक की माली, अखरोद और देने हुए विद्यानित्ल (commercial vitamines) स्वादि। खावधानी से कई दिनों और हफ़्यों तल मोजन की देख माल करों हर तक कि इस के पूर्व खन्य दूर न हो लायी.

सम्पाद्क



#### भ्रष्याय ३४।

# यांतों के कृमि यौर ट्रिकीनी।

वहुत प्रकार के कृमि हैं जो मनुष्य के शरीर में रह सकते हैं। कुछ इन में से अति हानि करते हैं और छुछ थोड़ी हानि पहुंचारे हैं। इस अध्याय में केवल अति साधारण कृमि का वर्णन है॥

पेट के केंचुप (Round Worms)

पेट के फंचुए का शरीर लम्बा और गोल होता है और प्रत्येक छोर पर नुकी जा। ये ४ से ६ इंच लम्बे होते हैं। यद्यपि ये छाटी छांत में रहते हैं पर ये घ्रामाशय में प्रवेश कर सके हैं। कभी २ वे वमन द्वारा निकलते हैं या वे गले तक चढ़ घाते हैं। वे श्वास नल में भी प्रवेश करते हैं तब बालक का श्वास इन से घुट जाता है और वह मर जाता है। यदि एक बालक की घांत में थोड़े ही कृमि हैं तो इन से कुछ लक्षण न दिखाई देंगे। बहुषा यह कत्त्रण वालक में होते हैं कि इस की भूक मर जाती है घौर उसे मितली होती है। कभी २ बालक के पेट में पीड़ा भी होती है। नाक मलना और दांत कटकराने से भी झात हो जाता है कि बालक के घामाशय में कृमि हैं, एक डाफ्टर खुईवीन से बालक के पट में से भाग को देख कर निश्चय पूर्वक बता देगा कि बालक के पेट में केंचुए हैं या नहीं हैं॥

चिकित्सा।

उत्तम उपाय छोटे बालक के लिये यह है कि दो पहर को उसे अरेंडी का तेल पिला दो, उसी संघ्या को आधा प्रेन सेनटोनीन (Santonin) हो। सेनटोनीन में छुड़ शकर मिला लो कि बालक मली भांति पी ले। फिर दूसरे दिन प्रातः काल आधा प्रेन सेनटोनीन दो और दो पहर को आधा प्रेन फिर दो। फिर सेनटोनीन देने के दो घर्यटे पश्चात् छुड़ अरेंडी का तेल पिला लो। इन दो दिन जब बालक को औषधि देते हो छुछ तरकारी खाने को मत दो पर उसे चांवल, शुरुशा और अर्थंडे भोजन के लिये दो। यदि इस प्रकार से मोजन की वन्धेज न करोगे तो सेनटोनीन पूर्ण छुमि को मार न सकेगी॥

इस कारण कि यह प्रायः ग्रस्मिन है कि पालक की आंत में स्निन न हों, मला होगा कि प्रत्येक वालक को वर्ष में एक वार सेनटोनीन दो,

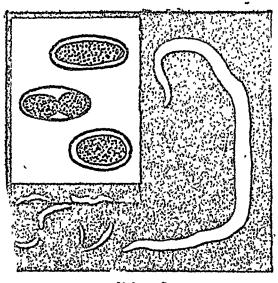

द्यांतों के कृमि। हानिकारक है ध्यौर शीव जाता रहता है॥

ह्यों कि यदि केवल दो या तीन कृमि होंगे तो न दस्त श्रीर न ट्यकाई श्रावेगी पर वे भोजन पचने घ खार वनगे में वाधक होते हैं श्रीर धूं वालक के बढ़ने श्रीर स्वास्थ्य में रोक होती हैं॥

सेनटोनीन विष है छौर वालक को छाधिक न दी जाए। जय सेनटानीन देते हैं तो वालक का मूत्र पीला होता है छौर उसे पीला विखता है पर न तो पीला मूत्र छौर न पीला हश्य

## कैसे पेट के कंचुए की रोक हो सकी है।

ये केंचुर जेसे कि कोई २ लोगों का विचार है वालकों की छांत में स्वामाविक उत्पन्न नहीं होते हैं। मोजन और जल पान के साथ इन केंचुवों के छारहे शरीर में प्रवेश करते हैं। छांतों के रूमि समंख्य छारहे देते हैं और ये छारहे मल द्वारा शरीर के बाहर निकलते हैं। ये छारहे छान्त में मल के साथ भूमि में फैल जाते हैं छौर नदियों, तालावों छौर पग्नोचे की हरियाली व सवज्ञी पर छापना स्थान बना लेते हैं।

कृमि से वचने के लिये श्रावश्यक है कि पीने के लिये फेवल उवला हुणा पानी उपयोग करो, जो वनस्पति वाज़ार में मोल की जाय उसे पका कर ही खाना उचित है, फल खाने के पूर्व गर्म पानी में घोना और छीलना चाहिये। वालकों को मुंद में डंगलियां न डालने दो। क्योंकि उन के मैले हाथों में केंचुवों के प्रगढे शौर दूसरे पोग कृमि जो धूलि में होते हैं सदैव पाप जाते हैं। प्रायः उन ध्रमणित वस्तुधों के साथ जिन्हें वालक मुंह में डालता है पेसे वहुत से ध्रगढे होते हैं॥ कई णांतों के कृमि कुत्तों श्रौर विल्लियों की शांतों में भी पाये जाते हैं। जव वह कुत्ता या विल्ली वालक का हाथ चाटता है, तो कृमि के श्रग्रहे यालक के हाथ में लग जाते हैं, फिर यदि पालक उंगलियों को मुंह में खाले या हाथ से मोजन खावे, तो इन कृमियों के श्रग्रहे मुंह में चले जाते हैं। कुत्ते, विल्ली को घर में न रखना चाहिये श्रौर उनको कभी वालक के हाथों या मुख को चाटने न देना चाहिये॥

फहू दाने का रोग (Hookworm Disease)

यहुत सी वस्तियों में १० में से चार जनों को कहू दाने का रोग होता है। यह श्रित ही साधारण श्रौर सुगमता से घक जानेवाला रोग है। कुछ फाल बीता कि किसी स्थान के लोग वहुत निकम्मे श्रौर सुस्त सममे जाते थे परन्तु कुछ समय परचात् यह प्रगट हुद्या की वे कहू दाने के रोग की मरी के कारण निवेल श्रौर काम करने में श्रशक पड़ गये थे। ज्यूंही इस रोग को नाश करने के उपाय किये गये श्रौर उसकी वृद्धि रोकी गई श्रौर रोगी चंगे हो गये तो जो लोग पूर्व काल में श्रालसी, निस्तेज थे परिश्रमी श्रौर तेजस्वी हो गये॥

कहू दाना एक स्वेत गोलाकार लम्बा ध्यौर खुत्म कृमि होता है। वह तिहाई इंच से थाथ इंच तक जम्मा थ्रीर काधारण सीने के धारे सा मोटा होता है। यदि साधारण स्वेत धागे को प्रायः ग्राध ईच के क्रोटे २ दुकड़ों में काट कर डाल दिया जावे तो वे कडू दाने की नाई ज्ञात होंगे। ये छोटे कृमि वद्यों थ्रौर युवकों दोनों के शरीर में प्रवेश करते हैं। कभी २ वे संख्या में थोड़े प्रर्थात् १० या २० ही होते हैं परन्तु छि छिक भी हो सकते हैं ष्पर्थात् कई सहस्र एक ही मनुष्य की ष्रांत में हो जाते हैं। वे ष्रांत की भीतरी परत में विपक जाते हैं। और रक्त को चूसने जगते हैं। वे केवल रक्त ही नहीं चूसते परम्तु वहां पर घाव भी बना देते हैं। जिन से रक्त रिसता रहता है। इस लगातार रक्त के बहने से और इस विष से जो कड़् दानों से उत्पन्न होता है मनुष्य निर्वल श्रौर पीला पड़ जाता है। शारीरिक शक्ति इतनी घट जाती है कि और रोग, मुख्य कर के जिय रोग, सुगमता से लग जाते हैं। जिन बालकों को कहू दाने का रोग हो जाता है वे पीले पड़ जाते हैं थ्रौर क्रांटे ही रहते हैं उन की शारीरिक थ्रौर मानसिक उन्नति दोनों रुक जाती हैं। शारीरिक उन्नति में तो पेसी वाधा होती है कि १८ वा २० वर्ष का युवक १० या १२ वर्ष का बालक लगता है। यदि

एक बालक की देह में वहूत से कहू दाने हैं तो वह विद्यापार्जन में भी थोड़ी ही वृद्धि करेगा॥

कद् दाने के रोग के मुख्य लक्षण।

ख्या का पीला पड़ जाना, घालस्य, घामाश्रय के भागों में कभी २ पीड़ा घोर मानसिक सुस्ती घोर मिट्टी घोर चूना छाने का घुभ्यास, ये कई साधारण जज्ञाों में से हैं जिन के द्वारा विदित हो जाता है कि एक बालक या युवक को कहू दाने हैं॥

मल के थोड़े से भाग को खुईबीन द्वारा परीता कर के डाक्टर निश्चयपूर्वक पता सकता है कि वालक श्रीर पूर्ण मनुष्य को कहू एाने का रोग है या नहीं है॥

पांत्र के तलवे और अंगुठों के वीच में खुड़ली चलना भी एक लक्सा है जो उस समय प्राट होता है जा कहू दाने पैर की त्वचा द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं॥

कंसे कदृ दाने का रोग फैलता है, और इसे केसे रोक सकते हैं।

कहू दाने छोतों में असंख्य शंहे देते हैं। ये पेट के मल के लाध बाहर निकलने हैं छोर जहां कहीं मल फेंका जाता है ये भी फेल जाते हैं। अध्येह बहते हैं छोर १० दिन के समय में छोटे कीड़े बन जाते हैं। ये छोटे कीड़े थांगन की मिट्टी में छोर दगीचे छोर खेतों में होते हैं। वे साम तरकारी छोर पानी में भी हो सकते हैं, वे कच्ची तरकारी छाने के द्वारा या फखा पानी पीने से शरीर में प्रवेश कर सक्ते हैं। वहुत से लोगों को कहू दाने का रोग नंगे पैर खलने के कारण से लग जाता है। छोटे २ कहू दाने जो मिट्टी में होते हैं पैर पर चढ़ जाते हैं और हाथों पर छोर चूनड़ों की नंगी खचा पर भी चढ़ सकते हैं छोर त्वचा में छेद कर के भीतर घुन जाते हैं जब नक कि छांतों तक नहीं पहुंचते हैं, यहां पर वे छांतों की भीतरी परत को काटते हैं थोर रक्त चूलते हैं॥

इस रोग को रोकने के लिय मुख्य वात यह करनी चाहिये कि मनुष्य के मक से मिट्टी को मेला न करो इस के लिये ठिचत है कि घड़े पायखाने दनवाये जाएं और उन का उपयोग हो। यदि वे सब जिन को कहू दाने का रोग है सावधानी करें कि मिट्टी को मल द्वारा मैला न करें परन्तु सदंव पायखाने को जाव तो यह रोग शीघ्र ही मिट जाएगा। परन्तु जब तक लोग मिट्टी को मैला करेंगे .श्रौर ऐसी टट्टियों का उपयोग करेंगे जहां कि मल वर्षा, सुश्रर श्रौर मुर्ग़ी के द्वारा फैलेगा व मक्खियां घर में के जायेंगी तो कहू दाने का रोग मरी ही वना रहेगा॥

टिट्टियों में डकनेदार वालिटियां होनी चाहियं इन का मल मूत्र वराचि पर न फेंकना चाहिये परन्तु भूमि के भीतर गाड़ देना चाहिये। यदि यह असम्भव हो कि ऐसी टिट्टियां वनवाश्रो जिस में जाली लगी हों कि मिन्छियां न घुस सकें तो यह उत्तम है कि भूमि में एक गड्ढा खोदो, एक वड़ा सन्दूक लो (इस में कोई दरारें इतनी वड़ी न हों कि मिन्छियां घुस सकें) इस की पन्दी में एक छेद करो इस स्टून्क को उलटा कर के भूमि पर रक्खो, श्रोर इस के नीचे के सिरे को मिट्टी से चारों श्रोर उठा दो। एक चयटा तख़ता सन्दूक के छेद से वड़ा लो, कि छेद श्रच्छी तरह बन्द हो सके जा कि सन्दूक का उपयोग नहीं करते हो। कुछ काल पश्चात् सन्दूक को हटाना चाहिये श्रोर गड्ढों को मिट्टी से भर देना चाहिये इस प्रकार के उपाय से मिन्छियां मल सूत्र पर न वैठेंगी श्रोर यूं मल मूत्र भूमि पर भी फेंकने श्रीर फेलाने में रोक होगी॥

कहू दाने मिट्टी में ६ महीने या इस से अधिक रह सके हैं। सो वशीचों और खेतों में नंगे पैर वहां जाना हानिकारक है जहां पर मज सूत्र एक वर्ष से कम समय से एकत्र हो रहा हो॥

कभी नंगे पैर न चलने से एक मनुष्य कहू दाने के रोग से सुगमता से रित्तत रह सकता है। और खेत व बग़ीचे की मिट्टी को नंगे हाथों से न खोदे और कभी कच्चा पानी न पीवे। और कभी कच्ची तरकारी को पकाये विना न खावे या उन्हें उवलते पानी में खूब धो कर खावे तो कहू दाने के रोग से सुरित्तत रहेगा॥

यह सम्भव है कि वे वालक जो विलक्षल नंगे फिरते हैं या जिन के चूतड़ नंगे हैं मूमि पर बैठने द्वारा कहू दाने के रोग में प्रस्त हो जायें॥

## चिकित्सा

कहू दाने का रोग वहुधा एपसम साल्टस (Epsom Salts) और धायमोल (Thymol), कैपसून (Capsul) में देने से चिकित्सा होती है। एपसम साल्टस इस झाशय से दिया जाता है कि आंतों को स्वच्छ करे कि धायमोल कीड़ों तक पहुंच लक्षे। धायमोल लेने के पूर्व सन्ध्या समय रोगी वहुत ही थोड़ा मोजन खावे। सन्ध्या को एक खुराक एउपम साल्टस

फी जो। दूसरे दिन भोर को ज्यूं ही दही हो जाए तो घाधी ख़राक थायमोल की को और दो घराटे के पश्चात् श्राधी ख़ुराक के जो फिर थायमोज की दुसरी ख़ुराक जेने के दो घराटे पश्चात् दूसरी वार प्रसम साल्टस जो। प्रसम साँट्स कहू दानों को जो थांतों की परत पर से थेमोल ने छुटाये हैं निकाल फेंकेगा। याएमोल की प्रत्येक खुराक पीने के पश्चात् रोगी को कम से कम ष्राधे घर्ये तक दहनी श्रोर लेट रहेना चाहिये। जिस दिन थाएमाल दिया जाय कुछ भी भोजन न करना चाहिये इस समय तक जव तक कि प्रन्तिम ख़राक प्रसम साल्टस की श्रव्ही रीति से श्रांतों को स्वव्ह कर चुकी हो। र्योड़ा सा पानी या चाय पी सकते हो पर कुछ भी भोजन न प्याध्या। 'दि किसी प्रकार की मदिरा किसी रीति से जी जायगी या तेल या मांच्य ाया जावेगा तो थाएमोल विष हो जायगा इस फारण से इन वस्तुः ा कदापि उपयोग न करो॥

थाएमोल की खुराक को कूट के महीन करो शौर उन को केपसूल न दो, दो घरटों के बाद लो। इस की खुराक भिन्न २ थ्रायु के घ्रानुसाः · दी हैं :—

क के जिये १-३ वर्ष तक धाएमोल की खुराक साहे लात प्रेन 79

३० 35 ४४ 3,

,, २० से स्रधिक,, कीड़े जब मल में निकलते हैं तो एक पतले कपड़े में धोकर छानने से मिल सकते हैं॥

दुसरी चिकित्सा कहू दाने के लिये यह धै कि एक बृग्द चेनोपोडियम (Chenopodium) की प्रति वर्ष के लिये १४ वर्ष की श्रायु तक दो। एक पूर्ण मनुष्य दे तिथे १४ वृन्द को तीन भागों में विभाग करो कि ४ वृन्द प्रति खुराक में हों थोर ४ बून्द एक चम्मच शकर में दो २ घरटे के वाद षो, एक दिन पूर्व सन्ध्या को एक खुराक एपसम साल्दस की पिला दो। धौर चेनोपोडियम की प्रन्तिम खुराकं के पश्चात् दो धगरों के पश्चात् प्रसम सान्टस पिला दो।

क्षयना-कडू दाने की आति उत्तम और लाभ दायक औपि कार्वन टेट्राक्षोरिड Carbon Tetrachlorid है और यह पूर्ण महप्य को ४४ पून्द गोली में खाली पेट एक खुराक दी जावे॥ ए. इं. सी!

## महीन धागे की नाई कृमि।

धागे की नाई कृमि छोटे, स्वेत भौर तिहाई इंच लम्बे होते हैं। साधारण रीति से वे केवल भांत के निचले भाग में होते हैं, जहां पर इन के द्वारा गुदा के मुख पर थौर गुदा के चहुं थोर पहुत खुजली थौर जलन होती है। यह कीड़े मैल द्वारा निकल थाते हैं, वे थांतों से निकल कर कपड़ों पर भी था जाते हैं। लड़कियों में जब ये हाते हैं ता योनि में घुस जाते हैं और वहां पर खुजली होती है थौर पानी सा निकलता है। ये कीड़े बहुधा थशक धौर मैले वालकों में होते हैं॥

## चिकित्सा।

इन स्त सरी के कीड़ों से छुटकारा प्राप्त करने के लिये बालफ के मोजन पर ध्यान दो। केवल स्वच्छ, पोषण दायक भोजन खाना चाहिये। भोजन के समय से पिंढले या वीच में फुछून खाने दो॥

थोड़ा सा घरेंडी का तेल पिलाधो घोर इस के पश्चात् ग्रांत में ग्राध सेर गर्म जल जिस में २० ग्रेन किनीन घुली हो डालो। किनीन के स्थान पर तीन चाय के चम्मच भर नमक घोल सके हो। वालक को समसाश्रो कि जितनी देर वह यह जल रोक सकता है उतना ही मला होगा। किनीन गलाव (Quinine Solution) को या नमक के घुले हुए पानी को प्रति रात एक सप्ताह तक पिचकारी द्वारा डालो। यदि यह उपाय निष्फल हो तो कासिश्रा (Quassia) की छोटो र लकड़ी जला कर भपारा लो। कासिश्रा के दुकड़े लो ग्रोर उन को ग्राध सेर से कुछ घिक पानी में १२ घर्टो तक मिगो कर रक्लो, पानो को छान कर लकड़ी के दुकड़े फेंक दो श्रीर जल को ग्रांत के भीतर डालो।

खुजली को वन्द करने के लिये दो चाय के चम्मच वेसलीन के लो ं भौर इस में ४ वृत्द कारवोलिक ऐसिड की डालो तव इस मरहम को गुदा के मुख भौर उस के चहुं थोर लगाथ्रो॥

यदि वालक गुदा के मुंह के भाग को खुजलाता है या मलता है तो हस की उंगिलयों और नखों के भीतर कीड़ों के अग्रेड घुस जायेंगे। तो यह आवश्यक है कि जिन २ बालकों को यह रोग है उन के हाथों को बार २ धोमा और नखों को स्वच्छ रखना खाहिये और नखों को काट के छोटे रखना भी आवश्यक हैं। वालक के चूतड़ों को प्रति दिन धोना चाहिये। इन हपयों को अवश्य करना चाहिये नहीं तो बालक को घड़ी २ यह रोग होगा॥

## देप वर्म (Tape Worm)

यह १० से लेकर २० फिट तक लम्या होता है। ये वहुधा कुत्ते विली के निकट रहने से व सुध्रर और गाय के बुरे मांसाहार करने से हो जाते हैं। ये दगीला मांस उस सुध्रर भौर गाय का मांस होता है जिस पर स्वेत दगा होते हैं धौर ये स्वेन दगा छोटे २ स्त्री हैं यदि इस को खूय उवाले धौर भूने बिना कोई खा लेवे तो ये छोटे स्त्री ध्रांत के मीतर प्रवेश कर के ध्रति बृद्धि करते हैं॥

इस के निश्चय पूर्वक कोई विशेष तक्षण नहीं है जिन से विदित हो जाए कि इस रोगी को टेप वर्म का रोग है। जक्षण ये हैं:—प्रजीर्ण होता है। मरोड़ कर पीड़ा होती है। वह मनुष्य जिसे ये है पीला पड़ जाता है और सिर दुखता है और उसका सिर घूमता भी है! मल में इस कीड़े के छोटे र जोड़ (ख्रवयव) देखना यही केवल एक निश्चयपूर्वक जक्षण है॥

### चिकित्सा।

चिकित्सा का मुख्य उद्देश कृमि का सिर निकाल देना है। फ्योंकि यदि इस कीड़े का सिर बाहर न निकलेगा तो यह कीड़ा यदता चला जायगा। इस चिकित्सा की विधि निम्न लिखित है:—

चिकित्सा ग्रारम्भ करने से यो दिन पूर्व किसी प्रकार का कड़ा भोजन न खाना चाहिये। केवल चांयल का ग्रुक्या, अध कखे उनले भ्रयहे ग्रोर ग्रुक्या! रोगी को पलंग पर दो दिन तक लिटा कर रफ्लो। पहिले दिन प्रातः काल के समय कुड़ भ्रारंडी का तेल पिलाप्यो थ्रोर शेप दिन भर उसे कुड़ थ्रोर भोजन न दा। दूसरे दिन यदि वालक १ वर्ष को थ्रायु का हो तो थ्राधा ड्राम या २० वृन्द थ्राले ध्रोरिसिन ग्राफ़ मेल फ़र्न (Oleoresin of Male Fern) का दो। इस का स्वाद बुरा है सो कुछ चांवल के ग्रुक्या के साथ मिला कर दो। दो या तीन घर्षे पश्चात् किर आधा ड्राम मेल फ़र्न का दो। रोगी को इस लम्पूर्ण समय शान्त हो कर लेटे रहना थ्रावश्यक है। मेल फ़र्न की दूसरी खुराक देने के चार या पांच घर्षे पश्चात् खूग भ्रच्छो रोति से थ्ररंडी का तेल पिला दो। जब वालक मल करता है तो एक स्वच्छ वर्षन में जिस में गर्म जल हो करे, कि देख पड़े कि लम्बे कृमि का सिर निकला है या नहीं॥

टेव वर्म के रोग की रोक इस प्रकार से हो सकती है कि मल श्रीषधि द्वारा शुद्ध किया जावे या सब मल को गाड़ देना चाहिये श्रीर जो मांस भोजन के लिये उपयोग हो उसे खूब एकाना चाहिये, इस लिये कि कुत्तों धौर विल्ली की छांतों में टेप-वर्ष होते हैं उन को घर में न रखना चाहिये छौर उन को कभी बच्चों के मुख छौर हाथों को चाटने न दो॥

## ट्किनी (Trichinæ)

यह एक छिम है जो सुधर का मांस खाने के द्वारा हो जाता है। ये छिम धांतों में तो नहीं रहते परन्तु स्नायु में घुस कर पीड़ा का कारण हो जाते हैं। कुछ ज्वर भी धा जाता है। धौर शरीर के भिन्न भिन्न भागों की स्नायुधों में पीड़ा होती है। धौर धंगों को गति देने से तीहण पीड़ा होती है। घौर कंगों के गति देने से तीहण पीड़ा होती है पर जोड़ों में कुछ भी पीड़ा नहीं होती है। स्नायु द्वाने से दुखते हैं। धौर नेत्रों के नीचे सुजन भी होती है धौर जल्दी हांपने जगता है॥

इस के लिये कोई भी चिकित्सा छाति लाभकारी नहीं होती है। प्रति दिन घरेंडी का तेल छोर पिचकारी दो कि यदि कोई छमि छांतों में हों तो निकल छाचें। सम्पूर्ण शरीर के स्नायु में को छमि हैं उन को निकालने के लिये कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इस रोग की रोक करने के लिये केवल एक ही वात डिचत है कि सुधर का मांस मत खाओ।



### ग्रम्याय ३६।

# कहवे-गृदूद-ज़ुकाम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु नली की सूजन-इनफ़्लूएन्ज़ा

कहवे, गल सुए (tonsils) धोर गृहूद (adenoids)।

नाक का वहना, नाक खुजलाना, नाक खुड़कना, मुंह धौर नाक का दुखना, लाल नेत्र, पढ़ने में धीरापन, सोते समय नाक से शब्द निकलना, मुंद खोल कर सोना, हाथों को कानों पर लगाना मानो कान में कुछ पीड़ा है, मुंद खोल कर टकटकी लगाना, ये मुंद द्वारा प्रवास लेनेवालों के कुछ कत्तण हैं। मुंद द्वारा प्रवास लेने का कारण बहुधा गृदुवों या कहवों का वढ़ जाना होता है। वालक जिन को पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है धौर जो घस्तस्य स्थानों में निवास करते हैं उन के गृदुद निकल धाते हैं। धंगुठे को स्वसना या रवर की जुसनी को स्वसने से भी गृदुद निकल धाते हैं॥

गले के विक्रली धोर जहां पर नाक धौर गले का खोड़ है गृदूद निकलते हैं उन का धाकार छोटे गोमी के फूल के समान होता है पर

जाल रंग का होता है वे वहुत कुछ मस्से के समान होते हैं जो हाथों पर निकलते हैं। वे नाक की पिछली थोर लटकते हैं थोर उसे बन्द कर देते हैं थोर यूं वालक को मुंद द्वारा श्वास लेना पड़ता है। (उदाहरण में देखां) जब मुख द्वारा श्वास जिया जाता है तो वहुत सी धृल थोर वहुत से कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं, नाक

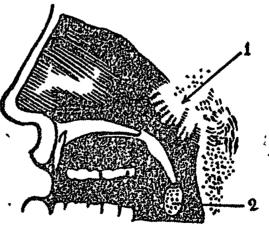

(१) गद्द (२) कह वे में चकता

कहवे-रादूदजु-काम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु नली की स्जन, इनफ़्र्पजा २१४

द्वारा श्वास लेने की श्रपेता। वे बालक जिन के राष्ट्र होते हैं बहुधा कान की पीड़ा से पीड़ित होते हैं थोड़ा सा पीप कभी २ वहता है छोर कभी नहीं वहता है। यदि कान की पीड़ा हो या कान वहता हो तो केवल वालक के विहरे होने ही का भय नहीं है पग्नु एक श्रमाध्य रोग जिसे मस्तिष्क का जबर (बेन फ़ीवर Brain fever) कहते हैं होने का भय है।

बालक से मुंह खुलवात्रो, एक चम्चे के दस्ते से जीभ को द्वाश्रो छोर देखों कि कहवे (गलसुए) गले में तो नहीं बढ़े हुए हैं। यदि कहवे रोगी न हों तो वे गले की छोर बढ़े हुए नहीं होते हैं। छोर उनका रंग वैसा ही गुलावी होता है जैसा गलेका चहुं छोर का होता है पर बढ़े हुए कहवे का रंग गहरा लाल होता है या वह स्वेत चकत्तों से भरा हुआ रहता है। कभी २ उस पर पीला पीप भरा होता है। यदि एकाएकी कहवे बढ़ जाते हैं तो वालक का गला दुखता है छोर उसे ज्वर छोर सिर पीड़ा भी होती है। छोर गले की पीड़ा भोजन या पानी निगलने से वढ़ जाती है॥

वालफ की परीचा कर के देखों कि गर्दन धौर कानों के पीछे चमड़े पर फुछ गठीला चमड़ा तो नहीं है। ये वड़ी हुई गिल्टियां हैं इन के होने से विदित होता है कि नाक, गले या कानों या दांतों में फुछ विष या विकार है जिसे निकाल देना धावश्यक है ताकि सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ रहे॥

गृहूद धौर वहें हुए कहवों द्वारा नाक वन्द हो जाती धौर गला वैठ जाता है तो वालक उचित रीति से श्वास नहीं के सकता है। सो यह फल होता है कि शरीर को पर्याप्त वायु प्राप्त नहीं होती है॥

बढ़े हुए कहवे और ग्रदृवों में विषे के कृमि होते हैं और वे एक द्वारा हृद्य में पहुंच कर हृद्य का रोग उत्पन्न करते हैं या जोड़ों में पहुंच कर ग्रिया रोग हो जाता है। कहवे और ग्रदृद के कृमि शरीर के और र भागों में भी पहुंचते हैं और दूसरे रोगों को उत्पन्न करते हैं। इन के कारण शरीर के यथोचित बढ़ने में वाधा हाती है सो जिन वालकों के ग्रदृद हैं उन के शरीर कम बढ़ते हैं। कहवे और ग्रदृद के कृमि धीरे र बालक के शरीर को विषेता कर देते हैं सो वह अपने पढ़ने लिखने में पीछे रहता है और ऐसे वालकों को डिएथीरिया, लाल क्वर, और खसरा, होने का अधिक भय है। यदि इन में से एक भी रोग लग जाय तो वालक को असाध्य रोग हो जाता है और वह अति धीरे र चंगा होता है।

### चिकित्सा।

यदि किसी वालक को राद्द हैं तो उस के लिये केवल एक ही विकित्सा है कि उसे अस्पताल या किसी चतुर चीर फाड़ करने वाले हाक्टर के पास ले जाओ और राद्द निकलवा डालो। यह सोच कर कि राद्द असाध्य रोग नहीं है विकेव मत करो परन्तु जितनी शीव अवसर मिले इन राद्दों को निकलवा दो। और यूं वालक को कुरूप सुख और वौने शरीर होने और असंख्य असाध्य रोगों में यस्त होने से वचाओ।

यदि कहवे सदैव नहीं दहते हैं परन्तु स्जन छोर पीड़ा अक्लमात् आ गई है तो छरेंडी का तेज या प्रसम साल्टस पिलाओ छोर गले की दोनों छोर जबड़े के नीचे सेंकन सेवन करो। उपचार नम्बर १ या १० (देखो ४० वां घण्णाय) का कुछी करने के लिये उपयोग करो छोर फाहा वनाकर दिन में कई बार फूने हुपे कहवों पर लगाना चाहिये। यदि कहवे बढ़े हुए रहते हैं या बहुत बढ़े हुए भी न हों परन्तु उन पर सदेव चकते पीले पीप के होते हैं तो उन को निकलवा डालना चाहिये॥

## जुकाम।

कोई पेसा रोग नहीं हैं जिस से वहुत लोग पीड़ित होते हैं जैखे कि साधारण जुकाम से होते हैं। किसी के "बिर में सर्दी" होती है ध्रौर किसी २ की "हाती पर सर्दी" होती है। वर्ष में कई वार कठिनता से एक सर्दी से चंगा होने न पाये कि दूसरी ने खाकमण किया॥

श्रिषकतर ज़ुकाम कृमि द्वारा होता है। ज़ुकाम "लगने-वाला" होता है ठीक जैसे कि खसरा और शीत "लगनेवाले" रोग हैं। शरद ऋतु और ठयुडी वायु द्वारा ज़ुकाम नहीं होता है। श्राकटिक में देशाटन कर के खोज करनेवाले जिन को शीत प्रधान देशों में यात्रा करनी पड़ती है और श्रांति शीत वायु जगती है उन को जब तक वे लोट कर श्रांने साथिशों के साथ नहीं

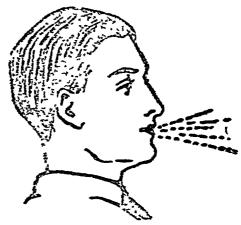

वांसने से ज़काम के रोग कृमि फेलते हैं

कहवे-गृहद्-जुकाम-गले की पीड़ा-खांसी-वायु नकी की सूजन-इनफ़ूप्ञा २१७ मिलते जुकाम नहीं होता है। इस से प्रगट है कि जुकाम उन लोगों से लगता है जिन को जुकाम हुआ है। मरी के समय साधारण जुकाम होता है ठीक जैसे हैज़ा या खसरा। यह बहुधा होता है कि जब घराने के एक जन को जुकाम हुआ तो उस के पश्चात् घराने के सब लोगों को हो जाता है।

साधारण जुकाम से कभी मृत्यु तो नहीं होती है पर पह इन रोगों के लिये, जैसे शीत, त्तय रोग, गांठों का ज्वर छौर वहरापन इत्यादि, मार्च तैयार करता है॥

### रोक्षं।

जुकाम का रोकना कई वालों पर निर्भर है, इन में से एक मुख्य वात तो यह है कि उचित मोजन थोर प्रति दिन व्यायाम हारा शरीर को भकी दशा में रक्खें। वह जो प्रति दिन उचित व्यायाम कर पसीना वहीं निकालता है परन्तु भकी भांति खाता है उस को जुकाम बहुत हुआ करेगा। अधिक खाना थीर व्यायाम न करना ये दो लाधारण वातें हैं जिन से जुकाम होता है। खम्पूर्ण शरीर का प्रति दिन ठएडे पानी में स्नान करना एक उत्तम उपाय है जिल से शरीर पेसी दशा में रहता है कि जुकाम नहीं लगता। उन लोगों से जिन्हें जुकाम है न मिलो। वह खान जहां पर मनुन्य को जुकाम सुगमता से हो जाता है वह कोठरी है जिस में और लोग भी है धौर जिस के हार वन्द हैं, और ट्राम कार में और पेसे स्थानों में जहां पर खाधारण समाप होती हैं जुकाम जग जाता है। यदि वह रोगी जिसे जुकाम है चूसरे जन के मुख पर झींकता या खांकता है तो उत्त दूसरे जन को कहीं जगने का भय है॥

एक ही प्यांत में पानी पीने से और एक ही तौलिया को मुंह और हाथों को पोंडने में उपयोग करने से, हुक़ा, खिलौने और उंगलियां इन में नाक और मुंह का मैल लग जाता है और ये साधारण रोग-ज़मि के लेजानेवाले हैं जिन के द्वारा ज़काम होता है। कम प्रकाशित धौर कम वायु संचार वाली कोठरी में वास करने द्वारा, धूलि पूरित वायु में श्वास लेना, ठगड़ में खुले रहना था भीगना, वायु में वैठना जव कपड़े पसीने से गीले हैं, कम सोना और घ्रियक परिश्रम करना इन सब कारणों से ज़ुकाम लगता है। वे लोग जो मुंह द्वारा श्वास लेते हैं, जिन के दांत सड़ गये हैं या कहवे वढ़ गये हैं इन को वहुधा वार २ ज़ुकाम होता है। इन पातों का

हान होने से सावधान हो धौर उन वस्तुधों से बचो जिन से जुकाम होता है॥

चिकित्सा

यदि आरम्म में चिकित्सा कर लो तो जुकाम शीव प्रच्छा हो जाता है। जब किसी एक को जुकाम होने के जच्चा जैसे छींक छाना, नेत्रों से जल वहना, छुठ थोड़ी सिर पीड़ा, नाक वंद होना विदित हों तो उस को तुरन्त रोग को बढ़ने से रोकने का उपाय करना छचित है। एक उत्तम उपाय यह है कि घर के वाहर निकल कर वशीचा खोदने में खूब परिश्रम करे या जन्दी जन्दी चले या थौर किसी प्रकार का शारीरिक काम करे। परिश्रम करो जब तक कि पसीना न निकले तब गर्म जल में स्नान करो। गर्म जल से निकल कर शरीर पर एक लोटा ठएडा पानी डालो श्रोर खचा को एक स्वी तौलिया से मली भांति पोंठ कर सुखा डालो॥

यदि जुकाम को हुए एक या दो दिन हो चुके है तो एक गर्म पैर-स्नान श्रीर टांग-स्नान करो (देखो २० वां श्रध्याय) गर्म जल डालते रहो कि पानी खूव उध्या हो जाय। जव पर ध्रीर टांगें गर्म जल में हैं तो कई सेर गर्म द्रव्य पियो चाहे सादा गर्म जल या ऐसा गर्म जल जिस में निंवू का ऋकं डाला हो। पर ध्रीर टांगें गर्म जल में रपलो जव तक कि पसीना न ध्रावे श्रीर यूं पसीना ध्राने हो। भोर को डठ कर शरीर को गर्म जल से स्पंज करो या कपड़ा भिगो के पोंझ डालो। ध्रीर दिन में चांवल का शुरुधा, कोमल उवले भगहे ध्रीर फल ही का ध्राहार करो। यह चिकित्सा जुकाम चंगा करने में खरवंत लाभकारी है।

पैर श्रीर टांगों का गर्म स्नान सेने के पूर्व सत्ना होगा कि कुछ जुलाद की श्रीषधि जैसे रेचक गोली या पपलम साल्टस (Epsom Salts) या गलीवर्ज़ साल्टस (Glauber's Salts) या श्ररेंडी का तेन पियो। या इन के बदले १०६ F. डिग्री की उच्चाता की पिचकारी लो (देखो २० वां घट्याय)। उपचार नम्बर ६ या १० (देखो ४० वां घट्याय) से दिन में ३ वार कुली करो। यदि नाक बन्द हो या उस से दूगिन्धत रेंट निकलती है। तो कुले की कुछ श्रीपधि लेकर गर्म कर के नाक में नास लो॥

यदि ज़काम छुछ समय से है और सदैव नाक वह रही है तो नाक को उपरोक्त विधिपूर्वक घोना भला है और उपचार नम्बर १६ (अध्याय ४० वां) को तव सुंघो॥ कहवे-राइद-जुकाम-गले की पोड़ा-खांसी-वायु नली की सूजन-इन्फ्रूपञ्चा २१६

गला वैठना या कगठ पीड़ा (Sore Throat)

कहवे का सूज नाना, कग्रठ पीड़ा का साधारण कारण है। इस ध्राच्याय के पिढ़ेले भाग में इस दशा के लिये चिकित्सा वताई गई है। कग्रठ पीड़ा की किसी भी दशा में उचित चिकित्सा संकन सेवन फरना है। (देखो अध्याय २० वां)। पर १४ मिनिट तक दिन में तीन वार सेंकना चािड्ये और प्रत्येक दो घग्रटे पर नम्बर ६ उपचार से कुछा करो (देखो ध्राच्याय ४० वां) एक फोया (ज़रा सी ठई, ध्रार्थात् फाहा) इसी ध्रोषधि से वना कर कग्रठ में लेप करना भी ध्रच्छा है॥

वायु नली की सूजन (Bronchitis)

एस रोग का साधारण नाम "काती में सदीं" जगना है। बहुत सी सदीं के रोगों में पहिले नाक में फिर वायु नजी या श्वास नजी में धौर फेफड़ों में रोग-कृमि पहुंचते हैं। पहिले रह २ कर सूखी खांसी धाती है कुछ दिन पश्चात् खांसी के साथ खलार (Sputum) भी निकलता है॥

उस प्रत्येक रोग भी जो "छातो की सदी" का है भली मांति से चिकित्सा करनी चाहिये क्योंकि इस के द्वारा ध्यसाध्य रोगों के, जैसे शीत धौर त्तय के, होने का भय है॥

चिकित्सा

छाती में जब सदी जगी हो तो वही चिकित्सा जो जुकाम के जिये वताई गई है, प्रारम्भिक दशा में इस के जिये भी करनी चाहिये। पर यह भी उस के साथ करना चाहिये कि प्रति दिन में तीन बार छाती के खामने के भाग को संकन सेवन करना चाहिये। यदि सूखी खांसी है श्रीर खांसते समय पीड़ा होती है, तो उपचार नम्बर १८ (देखां श्रध्याय ४० वां) संकन सेवन के साथ करो॥

खांसी यदि कई सप्ताहों तक रहे तो भ्रति ध्यान देना ध्यावश्यक है क्योंकि कदावित त्तय रोग का कारण हो और जैसी २८ वें भ्रष्याय में विकित्सा बताई गई है वैसी ही करनी ध्यावश्यक है।

वे लोग जो तम्वाकू पीते हैं उन को व्हुधा खांसी आती है और जव वे तम्बाकू पीना बन्द करते हैं तो खांसी भी बन्द हो जाती है॥

## হন্ত্ৰুম্প্ৰা (La Grippe)

इनफ़ूपक्षा प्रत्येक वर्ष होता है। श्रीर जैसे साधारण जुकाम के वैसे ही इस के भी जन्मण होते हैं परस्तु उस से कहीं श्रधिक बढ़ के होते हैं। श्रारम्य में नाक वन्द होती है र्झोंक धाती हैं, नेत्रों से जल गिरता है, सिर पीड़ा होती है, पीठ में पीड़ा होती हैं; सूखी खांसी होती हैं, श्रीर कुछ जबर भी श्राता है।

यद एक वड़ा घ्रालाण्य रोग है। इस से प्रति पर्ष पहुत से चृद्ध जन मरते हैं। जब यह निर्वेत जनों को होता है तो वे चहुधा इस से मर जाते हैं॥

## चिकित्सा।

इन्फ़्रूपक्षा श्रित शीव्र लग जानेवाला रोग है। यदि घर के एक जन को होता है तो उसे अपने नाक श्रीर मुंह के ऊपर खांसते य झिंकते समय दमाल जगाने में खावधानी करनी चाहिये। उसे नाक पोंड्रपा श्रीर झिंकना काराज़ के दुकड़ों पर करना उचित है और फिर इन्हें तला देना चाहिये। उसे वे ही प्याले, खाने के पर्तन श्रीर तौलिया को घर के श्रीर लोग उपयोग करते हैं ख़द भी उपयोग न करने चाहिये॥

रोग के घारम्म में ही रोगी को पलंग पर लेट जाना चाहिये छौर गर्म पर छौर टांगों का खान जो जुकाम के रोग में सेवन फरने को बताया है (इसी घघ्याय के पहिले भाग में बताया है) करना चाहिये। रोगी को जल या नीवू का शर्वत (Lemonade) छाधक पीना चाहिये। कम से कम पाव भर या उस से फुछ छाधक प्रत्येक घरटे पीना चाहिये। पैरों को गर्म रक्खो। यदि छावश्यक हो तो पैर के नीचे गर्म कल की बोतलें एक्खो। छुरुआ, पूपल (पक प्रकार की लपसी), कोमल पक्के छार्छे, छौर फल, केवल ये भोजन खाछो। खांसी के लिये वह चिकितसा लो इस छाघ्याय में छाती की सदीं के लिये वताई है करो। नम्बर ह के उपचार (देखो ४० बां छाट्याय) का उपयोग दिन में तीन बार फुछा करने में करो। इस से सुंह छोर कराउ स्वच्छ पहेगा छौर श्रं होग को कान तक जाने छौर वहिरा होने से रोकेगा॥



# "निमोनिया" श्रोर "प्रूरिसी" (Pleurisy)

'फेफड़ों का ज्वर' फेफड़ों का एक रोग है जो शीत के कृमि से होता है। यह रोग एका एकी प्रति ठगुड लग कर प्रारम्भ होता है। शीव्र स्वर चढ़ता है और छाती में पोड़ा हाती है। सुखी खांसी होती है छौर खांसते समय पीड़ा होती है और श्वास लेने का वेग अति अधिक यह जाता है, रोगी या तो दहनी स्रोर या वाई स्रोर लेटता है पर चित नहीं लेटता, मुख जाज पड़ जाता है विशेष कर दोनों गाज जाज हो जाते है और एवर की पपड़ी होंटों पर पड़ जाती है, खखार (Sputum) जो निकलता है छस में रक के चिन्ह होते हैं जब जबर खात या छाठ नो दिन तक खूब चहा रहता है तो वहुत पसीने के साथ थ्राकस्मिक ट्रूट जाता है। इस के पश्चात् रोगी को अधिक विश्राम होने जगता है और यदि कोई धाकस्मिक घटना न हुई तो रोगी चंगा होता जायगा और दो या तीन हफ़्तो में अच्छा हो जायगा। कोई २ ज्वर उतरमें के पूर्व ही मर जाते हैं। ज्वर उतरने के परवात् कोई २ निमोनिया के कारगा, या फेफड़ों में चय रोद के उत्पन्न होने के करण से मर जाते हैं। उन १० में से जिन को शीत रोग होता है ३ या ध इस रोग में मर जाते है। वे जोग जो मदिरा पान भजी भांति करते हैं फदाचित् ही शीत रोग (Pneumonia) से खच्छे होते हैं॥

## रोक और खंगा होता।

शीत रोग के कृमि वहुत फैले रहते हैं हम उन से वच नहीं सके हैं परन्तु पिंद शरीर हुए पुष्ट है तो शीत के रोग-कृमि कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सके हैं। रोग को रोकने की "स्वामाविक शक्ति" तम्बाकू पीने छोर किसी भी प्रकार की मिदरा पीने से, यथोचित भोजन न खाने से बा बहुत छिक भोजन खा लेने से छोर छम्धेर छोर कम वायु संचार के घरों में वास करने से, या हार और खिड़िक्यां मृद् कर सोने से, या सिर ढांक कर के सोने से, या सुक के वैठने से या सर्दी लग जाने से कम पड़ जाती है।

शीत रोग नाफ के बहने में, खखार में भीर खांसने और छीं कने से फल जाता है। यह इसरों के गिलास में पानी पीने से भी हो सक्ता है। सड़कों पर धून वाली वायु में श्वास लेने से या घर में काड़ देते समय उस धूलि पृरित वायु में श्वास लेने से शीत रोग के कृमि हमारी श्वास में मिल जाते हैं और इसी रीति से यह रोग हम को लग सका है। जह रोग के फलने के काण्ण हम को विदित हो गये तो किन २ उपायों द्वारा इम रोग से पच सक्ते हैं सब को सुगमता से प्रगट हो जावेगा॥

शीत रोग श्रौपिधयों से श्रच्छा नहीं हो सकता, रोगी की भक्ती भांति से सेवा टहल करने की श्रावश्यकता है श्रोर श्रोपिधयों की श्रपेला इस से श्रिषक लाभ होता है। जहां तक सम्भव हो सके रोगी को खुली वायु में रक्खो। उसे घर के बाहर एलंग पर पड़ा रहने दो जहां उसे धूप से रितत होने के लिये किसी प्रकार की छाण हो। रोगी के पैरों को गर्म एक्खो धौर यदि श्रावश्यक हो तो उस के पैरों के निकट पानी की गर्म घोतलें भी रक्खो। श्रारम्भ ही में एक ख़ुराक प्रसम साहटस (Epsom salts) श्रीर एक पिचकारी १०० हि. डिग्री के उच्चा जल की दो। नीवू का श्रपत (Lemonade) नीवू का श्रक् या सादा पानी ख़ूब पिलाश्रां, द्रुप पदार्थ का भाजन हो, जैसे चांवल का पानी, श्रुरुशा, क्ये श्राहे या कोमल पकाये श्रपहे ये खिलाने चाहियें। कोटा स्वच्छ करने के लिये प्रति दिन पिचकारी देनी चाहियें॥

यहुत गर्म संकन (देखो श्रद्याय २० वां) प्रत्येक घर्र में ६ मिनिट तक वहां पर जहां छाती में पीड़ा है सेवन करने से खांसी श्रीर पीड़ा मिट जायगी। एचा जल धीरे २ पीने से खांसी छुक श्रच्छी हो जाती है। चिकित्सा का सुख्य काम यह है कि एक श्रित महीन कपड़ा लो इस को ६ या ६ परतों में तह करो। कपड़ा जब लपेटा जाय हो इतना बड़ा हो कि छाती के सामने के भाग को ढक सके। इस कपड़े को श्रित शीतल जल में जो प्राप्त हो सके भिगो के निचोड़ो, इल प्रकार से कि पानी न टपके। इस कपड़े को छाती के सामने के भाग पर रक्खो। इस कपड़े कां प्रत्येक १६ या २० मिनिट पश्र्चात् फिर मिगोधो, जब २ गीला कपड़ा दहला जावे तो श्ररीर को मली भांती खुखा लेना चाहिये। यदि वर्फ़ प्राप्त हो सके तो एस के दुकड़े कपड़े में लपेट कर छाती के रोगी भाग पर रखने चाहिये। वर्फ़ श्रीर शरीर के मध्य में दो या तीन तह कपड़ा होना चाहिये। जिस समय छाती के सामने के भाग पर वर्फ़ सेवन किया जाता है उस समय रोगी के पैरों को गर्म रखना

चाहिये यदि ज्वर तेज़ होवे तो रोगी के शरीर को ठग्रहे पानी के स्पंत्र से दिन में दो तीन बार पोंक्रना चाहिये। स्पंज से स्नान करने की छसी विधि का खपयोग करो जो ३१ वें घ्रष्याय में जिखा है। (देखां सुचना पृष्ट ११३-१४)॥

इस लिये कि रोगी की खखार में शीत रोग के कृमि (pneumonia germs) श्रधिक पाये जाते हैं इस लिये यह खखार श्रित हानिदायक है रोगी को उचित है कि काराज़ श्रीर पुराने चिथड़ों पर श्रुका करे श्रीर इस को पीके जला देना श्रावश्यक है।

### घालकों की पसली जलना।

जो रीति इस प्रध्याय के पहिले भाग में बड़े लोगों की चिकित्सा निमित्त वताई है वालकों की चिकित्सा की रीति भी वहुत कुछ उसी प्रकार की है। बालक को पेसेस्थान पर रखना चाहिये जहां पर ताज़ी वायु का डिंचत संचार हो, वाजक के पैरों को गर्म रफ्खो श्रीर उस के प्रति दिन के नियत माजन को कम कर दो। छाती के ऊपर ठएडे कपहे जगाते रही ध्यौर पैरों को गर्म रक्खो कैसे इस ग्रध्याय के पहिले भाग में वर्णन किया गया है। छाती के पीड़त भाग पर राई का पलस्तर लगा सक्ते हैं। कु: या सात भाग भाटे में केवल एक भ्रश राई का डालना चाहिये श्रीर इस को उष्ण जल से मिला कर एक पतले कपहे पर फैलाना चाहिये। तव उस को त्वचा के ऊपर लगाना चाहिये जब त्वचा लाल हो जाय तो उस को उठा लो उस को किर गर्भ कर के चार पांच घरटों के पश्चात किर लगा सके हैं। वालक को जितना पानी वह पी सके देना चाहिये यदि पानी में नीवू मिका कर दिया जाय तो उत्तम होगा। प्रति दिन गर्भ जल की पिचकारी देनी चाहिये। यदि बालक लगातार खांला करे परन्तु खखार न निकले या यदि खांसी के कारण नींद न ब्राती हो तो उपचार नम्बर १८ (देखो प्रध्याय ४० वां) देना चाहिथे॥

तपेविक (tuberculosis) से रिचत होने का उपाय।

शीत पश्चात् त्तय रोग का हो जाना साधारण पात है। इस कारण यह आवश्यक वात है कि शीत का रोगी जव तक चंगा होने के पश्चात् विलक्षण स्वस्थ और वलवान न हो जाय अपने पलंग पर से न उठे और न इधर उधर चला करे, न अपना काम काज करे। शीताङ्ग लगने से भी वचने का वहुत उपाय करना चाहिये और किसी कमरे में खिड़कियां और द्वार वन्द कर के न सोना चाहिये। लम्बी भ्वास लेने का व्यायाम प्रति दिन करना आवश्यक है जैसा कि ६ वें प्रध्याय में वताया गया है॥

## प्रुरिसी या फेफड़ों की मिल्ली की खूजन।

जग वह पतली मिल्लों जा श्वास या फेफड़ों के पहुं श्रोर होती हैं
श्रोर जो छाती की भीत की भीतरी थ्रोर जगी रहती है स्जती है तो उस
को स्वन्न को प्रुरिसी कहते हैं। शीत की प्रग्येक दशा में इन फेफड़ों की
मिल्ली की स्वन्न के कारण से पीड़ा हुत्या करती है। कभी र प्रुरिसी छाती पर
बाट खाने से या शीताङ्ग हो जाने से भी हो जाती है। सम से प्रथम ठएड
सी लगती है तब छाती की केवल एक श्रोर पीड़ा होने जगती है। पीड़ा
घुमती सी होती है प्रोर खांसने या गहरी श्वास जेने से पीड़ा वह जाती
है। थोड़ा ला जबर भी होता है। इस रोग का सम से मुख्य जक्षण पसली
में की पीड़ा है और जिस छोर रोग होता है उस थोर रोगी जेट नहीं
खका है। जिस थोर रोग होता है उस घोर रोगी सो भी नहीं सक्ता।
छुक कान परवाद मिल्ली की योनों तहों के मध्य में फुक द्रव्य पदार्थ एक प्र

## चिकिरसा।

वहुघा हुरिसी रोग में जबर यक सप्ताह या १० दिन तक रहता है।
यदि रोगी को दो या तीन सप्ताह सक दो पहर के पश्चात् और सन्ध्या
काल में गर्म और बुरा लगने लगे, तो कदाचित् इस का खर्थ यह है कि
उस को स्वय रोग है और यदि हो तो जो विधियां ३० में अध्याय में दी हैं
उन को करो॥

स्नुरिसी के रोगी को एक ऐसी कोठरी में रएखो जहां पर द्वार धीर खिड़िक्यां खुली हों कि ताज़ी वायु का संचार हो। केवल द्रव्य पदार्थ मीजन के हेतु दो। एक पट्टी या कपड़ा तीन इंच चौड़ा छाती पर लगायो। रोगी से श्वास वाहर निकलवायो छौर जब फेफड़े खाकी हैं तो छाती संकुचित होगी तब पट्टी लऐटो छौर उसे बांध दो इस से छाती की खतंत्र गित नहीं होती और पीड़ा धट जाती है। पीड़ा मिटाने के लिये गर्म संकन सेवन प्रति दो घराटे के परचात् २० या अधिक मिनिट शक करो। एक गर्म पानी की थेली एक कपड़े में जो गर्म जल में हुवो के निचोड़ा हुआ हो लपेट के संकन के बदले छाती पर लगा सक्ते हो। छुछाव (एपलम साल्यस Epsom Salts) या घरेंडी का तेल दी, कभी २ ठराडे कपड़ों को छाती पर लगाने से रोगी को प्रति धनुकूछ होता है। यदि गर्म संकन सेवन से लाभ न हो तो ठराडे से संकन छेवन करो॥

यदि कुछ हिन पश्चात् वालक को लाम न हो छौर श्रल श्वास लेता जावे परन्तु पीड़ा न होवे तो उसे पक ऐसे स्थान में ले जाथो जहां पर पक चतुर डाक्टर उस की देख माल करे। यहि रोगी की सेवा टहल बिना हाक्टर के करनी पड़े तो रोगी के जहां पर पीड़ा है वहां दिन में तीन वार संकन सेवन करो (देखो श्रण्याय २० वां) प्रथम गर्म संकन करो ज्यूं ही वह ठगड़ा होने लगे तो उसे उठा लो और उसी स्थान पर कुछ सेकगड़ के लिये पक कपड़ा (जो पत्रले कपड़े की दो या तीन तहों का बना हो) श्रित श्रीत जल में जो प्राप्त हो लक्ता है मिगी के निचोड़ के लगाओ। तब फिर एक छौर गर्म संकन सेवन करो तत्पश्चात् ठगड़ा कपड़ा कुछ सेकग्रह तक रक्लो। पीस या श्रियक मिनिट तक इस प्रकार से गर्म और ठगड़े संकन सेवन को वारी २ से करो। यदि एक या दो हफ़ते में स्नूरिसी का दोग चंगा नहीं हो जाता है तो जैसे २ में श्रम्याय में दिया गया है जय व तपेदिक (tuberculosis) के रोग की चिकित्सा करो॥



#### प्रध्याय ३५।

## च्चय या तपेदिक्।

(Tuberculosis or Consumption)

भारतवर्ष में त्तय रोग से प्राय: प्रत्येक मिनिट, दिन या रात कोई न कोई मरता ही है। इस का अर्थ यह है कि हिन्दुस्तान में वहुत से पेखे लोग हैं जिन को यह रोग है॥

खन मृत्युं जो संसार में होती हैं उन का १-६ श्रंश इस मरी द्वारा होता है। प्रत्येक रात दिन के प्रत्येक पल में, वर्ष के धार्रम से धन्त तक, कोई न कोई तपेदिक़ के रोग द्वारा मरता ही है। सो इस से यह विदिष्ठ प्रत्यक्त रूप में हो गया है कि शीतला च विस्चिका की मरियों से भी भारी स्वय रोग है॥

जैसा चाहिये वैसे लोग तपेदिक्र के रोग से भय नहीं खाते हैं। यह इस कारण से है कि चय रोग में इतना कष्ट छोर पीड़ा नहीं मोगनी पढ़ती है जैसे वहुत से लाधारछ रोगों में भोगनी होती है, इस के उपरान्त यह एक धीरे र होने वाला रोग है क्योंकि ये हैं ज़े छौर महामरी की नाई शीव्र मारने वाला रोग नहीं है। वे लोग जिन को चय रोग हो जाता है, कई महीनों या एक वर्ष या छौर छाधिक समय तक रोगी रह के मरते हैं। इस लिये कि यह रोग बहुत काल तक रहता है छौर यह कि तपेदिक्र (चय)पेसा रोग है जो लोगों को उन की युवाबस्था में जब वे प्रपने जीवन के मुख्य काम काज में प्रवत्त हैं हो जाता है (उन को जो २० से ४० वर्ष की प्रायु के हैं) इस से इस रोग में छाति न्यय होता है।

पक्त समय था जब यह रोग प्रासाध्य गिना जाता था। वे जिन को यह रोग जग जाता था सब धाशा छोड़ देने थे थीर चंगे होने का कुछ भी यत्न न करते थे। यह विचार भूज का है क्योंकि वर्त्तमान काल में यह प्रमाणित हो चुका है कि प्राय: सव जोग जिन्हें यह रोग होता है यिह ज्यूंही यह श्रारम्भ होता है यथोचित चिकित्सा करें तो चंगे हो जाएंगे॥

ं चय रोग केवल असाध्य ही नहीं है वरन् यह एक ऐसा रोग है जिस की रोक हो सक्ती है॥

इस तिये कि यह रोग हक सका है और यदि आरम्म ही में (२२६) भीषधि की जाय तो श्रन्का हो जाता है इस लिये यह श्रित मुख्य वात है कि सब इस के लक्षणों, रोक के उपयों श्रीर चिकित्सा को समर्के॥

### वन्य।

होगी का चंगा होना इस बात पर घ्यवलम्बित है कि रोग घ्रारम्भ ही । में पहिचान लिया जाय। इस लिये सब को चय रोग (tuberculosis) के प्रथम सच्चाों को जानना चाहिये॥

षे लांग जिन की पतली चपटी छातियां धीर कन्धे सुन्ने हुए होते हैं उन का यह रोग होने का भय रहता है। धीरे धीरे वज़न कम हो जाना तपेदिक के लच्चाों में से प्रथम है धीर बहुतों में जिन्हें तपेदिक का रोग है पाया जाता है। त्वचा पीली पड़ जाती है धीर समय २ पर गाल लाल सा हो जाना इस रोग के प्रथम के साधारण चिन्ह हैं। वार २ जुकाम का होना भी इस का प्रथम लच्चाा है। कोई २ जिन को यह रोग होता है नहीं जानते हैं कि वे रोगी हैं परंतु वे शीव ही थक जाते हैं धीर छुछ सप्ताह परचात् वे कहते हैं कि उन को दापहर परचात् हरका उनर धाता है और प्रज स्वाह परचात् वे कहते हैं कि उन को दापहर परचात् हरका उनर धाता है और प्रात:काल भीर खन्ध्या काल को उसके की खांसी धाती है। छुछ काल परचात् रात को पसीना धाने कागेगा धीर देखा जायगा कि धूक जाल है (यह इस कारण से कि उस में रक है) छाती में पोड़ा हो या न हो। भूक मर जाना इस रोग का पहिला सच्चा है दूसरा लच्चा मनुष्य की प्रकृति में मेद हो जाना है कि वह जो प्रसन्न चित धीर सीधे हैं वे चिड़चिड़े धीर शीध निराश, कम हिस्मत हो जाते हैं है

खलार में बहुधा इस रोग के रोग-कृमि (the tuberculosis bacillus) मिल सके हैं २१ वं अध्याय में एक चित्र है जिल में इन रोग-कृमि को १,००० गुना वहा कर दिखाया गया है। जब कभी यह सन्देह हो कि किसी को तपेदिक का रोग है तो उस के खलार को एक डाक्टर से जांच करा लो और देखों कि उस में चय रोग के रोग-कृमि हैं या नहीं। पर यह भी होता है कि बहुत से लोग हैं जिन को चय रोग है पर उन के खलार में इस के रोग-कृमि नहीं मिलते हैं। पर यदि रोग-कृमि खलार में भी न पाये जायें तिस पर भी तपेदिक के रोग की चिकित्सा होनी चाहिये॥

ये जज्ञ जो ऊपर जिखे हैं साधारण फेफड़ों के तपेदिक के रोग के जज्ञ है। तपेदिक न केवल फेफड़ों को होता है पर शरीर के छौर २ मागों

में भी होता है। यह रोग कराउ में से भी हो सकता है, उपरोक्त जक्ताों के साथ इस में कला स्वर प्यार निगलने में पीड़ा होती है। इस का हिंडुयों पर प्रमाव पड़ना लाघारण पात है। यह कुरहे के जोड़ पर बहुधा होता है थ्रीर इस कारण से एक टांग छोटी पड़ जाती है। जब यह रोग रीड़ की प्रास्थि में है तो कुवड़ निकल खाता है। कराठ माला का त्त्रय रोग पालकों में होता है गईन पर थ्रोर सामने थ्रोर पीछे निलिटियां होती हैं, वालक पीला ख्रोर दुवला पतला रहता है थ्रीर बहुधा नेत्र दुखते हैं थ्रोर कान पीड़ा होती है।



कसे रोग कृमि फेलते हैं।

किस प्रकार से त्तव रोग के कृमि शरीर में प्रवेश करते हैं।

- र. उद्ध वायु में जिस में इम श्वास लेते हैं मिल कर श्वास द्वारा यह रुमि फेकड़ों में पहुंचते हैं॥
- २. जो भोजन हम खाते हैं उस में डो कर शरीर में प्रवेश करते हैं। वहुत सी गाय छोर दूसरे जन्तुओं को ज्ञय रोग होता है सो इन जन्तुओं का मांहाहार करने से या इन का दूध पीने से तपेदिक हो जाता हैं। यदि ये लोग जिन को तपेदिक्र का रोग है दाज़ार में कुछ मोजन छएने हाथों से उठावें या रसाई घर में छुएं तो ज्ञय रोग के छीम उन के नाक, मुंह छोर हाथों

द्वारा भोजन पर लग जायंने धौर इस भोजन के खाने धे हम को भी स्वय रोग लग जायगा॥

३. त्वचा में चोट लगे हुए भाग द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं॥ प्या करना ढिचत है कि चय रोग के फैलने में रोक हो॥

तपेदिक के रोगी को यह जानगा चाहिये कि वह खांसने और यूक्ते से यह रोग फैलाता है जब वह खांसता है या छींकता है तो वहुत सी छोटी छोटी बूंदें उस के नाक खोर कराठ से मुंह और नाक द्वारा निकलती हैं हन बूंदों में वहुत से तपेदिक़ के रोग-कृमि हैं और स्यूं ही ये छोटी २ बूंदें बायु छोर धूलि में मिल जाती हैं तो स्वस्थ लोगों के फेफड़ों में श्वास द्वारा प्रवेश करती हैं और यूं उन को यह रोग लग जाता है। उन लोगों के खखार में जिन को यह रोग है अंसस्य तपेदिक़ के रोग-कृमि पाये जाते हैं। इसे पेसे स्थान में जहां पर सुख जाय कभी न थूकना या फेंकना चाहिये प्योंकि नि:सन्देह रोग लाघारण रीति से थूकने से फैल जाता है॥

वे जिन को यह रोग हैं खांसते या नाक साक़ करते समय छापने नाक छौर मुंह पर सदैव कपड़ा या काग़ज़ लगावें। यदि काग़ज़ का उपयोग हो तो उसे जला डालना चाहिये। यदि कपड़ा उपयोग करो तो उसे इसी कार्य्य के लिये रक्खो और साधारण रुमाल के समान उसे उपयोग न करो इसे उपयोग पश्चात् या तो उवाल डालो या जला डालो॥

वह जो त्तय रोग से रोगी हों झौर श्रपने घर में हों उन्हें एक पीकदान हकनेदार रखना चाहिये इस पीकदान को वाहर से स्वच्छ रक्खो श्रीर हकने से हका रक्खो कि मिक्खियां वैठ कर इस के रोग-कृमि न ले जांवें प्रौर धूं श्रन्य लोगों को भी यह रोग लग जाय।

जब तपेदिक्त का रोगी घर से दाहर हो तो वह घ्रपने लाथ जेव में एक छोटा प्याला ले जाया करे। इस प्रकार के वहुत प्याले मिल जायेंगे एक घ्रच्छा क'म चलाऊ प्याला टीन वाला बना देगा। एक दुकड़ा मोटे कागृज़ का प्यालाकार में बनाया जाय इस प्रकार का कि ठीक उस में बैठ जाय। सब प्याले को खाली करो तो भीतर का कागृज़ ध्यौर वह कागृज़ जिस में घूक खखार है सब निकास कर जला डालो। इस जेव के प्याले को प्रति दिन या दूसरे दिन पांच या इस मिनिट तक उवाल डालो॥

वह रोगी जिसे तपेदिक का रोग है उस भोजन को न छूवे जिसे छन्य जोग खावेंगे॥ वह मनुष्य या स्त्री जिसे यह रोग है कभी प्रपना थूक न निगल जाय। षदि ऐसा करेगा तो द्यांतों में रोग-कृमि उत्पन्न हो जाएंगे स्पौर प्रायः निश्चय पूर्वक शोघ्र उस की मृत्यु हो जायगी॥

कैसे तपेदिक्र के लगने से सुरित्तत रहें।

यह रोग डम लोगों के थूक के द्वारा जिग्हें तपेदिक है फैनता है। यह धृिं जी गितयों में, दुकानों में, नाटकालयों में, नमाशों में, ट्राम गाड़ियों में

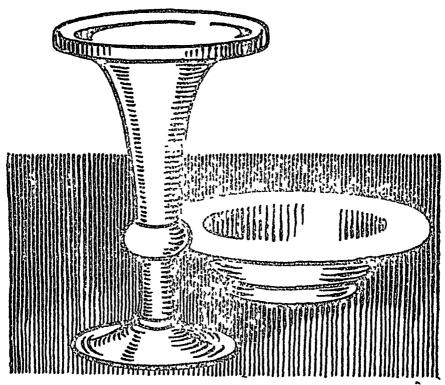

### कई प्रकार के पीकदान

थ्रोर रेल के स्टेशन पर उड़ती है थूक से मिली एई है थ्रोर जिल को रोगियों ने थूका है इस कारण पेसी धूलि में तपेदिक के रोग-कृमि हैं इस से बचना ध्रसम्मव है इस लिये कि प्रत्येक मनुष्य में इस के रोग कृमि कभी न कभी प्रवेशही करते हैं परन्तु जब शरीर पुष्ट थ्रोर थ्रारोग्य है थ्रीर नाक में जुकाम नहीं है तो रक्त कुछ न कुछ कृमि को ध्रवश्य ही नाश कर डालेगा। परन्तु जब शरीर थोड़े थ्रोर ध्रपथ्य भाजन से, ध्रधिक परिश्रम

से या विषय-वासना से निर्वल होता है तो शरीर में इन कृमि को नाश करने की शक्ती नहीं रहती है। वे लोग जो किसी प्रकार की मिंदरा का पान करते हैं उन को तपेदिक के रोग लगने का श्रिधिक भय है श्रीर यदि उन्हें एक पार लग जापे तो उन के वचने की श्राशा कम है॥

तम्वाक् पीने से फेफड़ों थीर कगर का विगाड़ होता है थीर तपेदिक जग जाने का मार्ग सगमता से तैयार होता है॥

जब कोई पेसे स्थान पर रहता है जहां पर घर निकट २ वने हैं जैसे शहरों में, तो इस रोग के जग जाने का श्रधिक भय है उस की ध्रपेक्षा कि पेसे स्थान में रहे जहां पर घर निकट २ न वने हों॥

निवास स्थान के घर की दशा पर मनुष्य का स्वास्थ्य श्रिष्ठिक निर्मर हैं। यदि रहने का घर छोटा है और बहुत लोग इस में रहते हों तो उस में वहुघा रोग होता है। साधारण कोठरी में दो या तीन से श्रिष्ठिक लोग न सोवं श्रीर इतने भी तव सोवं जव इस कोठरी में दो या श्रीर श्रिष्ठिक वड़ी र खिड़ कियां हों। प्रत्येक कमरे की भीतों पर दो या श्रीर श्रिष्ठक वड़ी वड़ी खिड़ कियां हों॥

रात के समय एक खिड़की खुली रहे क्योंकि यदि वन्द कर दी जाय तो भीतर की वायु दुर्गान्धित हो जाती है भ्रीर स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है।

प्रीष्म ऋतु में जब वहुधा धूल होती है तो सदैव साड़ने के पूर्व पानी किइको॥

यदि तपेदिक्र से वचना चाहो तो श्रपने घर श्रौर उसके श्रास पास के स्थानों को स्वच्छ रक्खो कि मिक्खयां न हों क्योंकि मिक्खयां तपेदिक के रोग-कृमि जिये फिरती हैं। देखो ४८ वें श्रद्याय में कैसे मिक्खयों की रोक होती है॥

इस में जोखिम है कि तपेदिक के रोगी का प्याला, चम्मच, वर्तन, तोलिया या चिलमची को उपयोग करो। हां यदि उस के उपयोग करने के प्रचात् उवाले गये हैं तो काम में ला सके हो। तपेदिक मांसाहार श्रौर दुध उपयोग करने से भी लग सका है सो खाने के पूर्व इसे खूब पका लेना चाहिये श्रौर दुध उपयोग करने के पूर्व उवाला जाय॥

कोई २ पेशों के लोगों को तपेदिक जग जाने का भय रहता है। पेसे पेशे जिन में काम करनेवाले को धूलि पूरित झौर घुआं वाली वायु में श्वास सेना पड़ता है। उदाहरण हेतु सिगार और सिगरेट बनाने वालों, पत्थर काटने वालों, वावल को पुतली घर (मिल) में ध्वच्छ करनेवालों को। तपे-दिक्र इन लोगों में बहुत होता है जो अक के काम करते हैं जैसे दर्ज़ी, टोपी बुननेवाले, टोकरी बुननेवाले और छापा ठीक करनेवाले। वहुत सी पाठ-शालाओं और विश्व-विद्यालयों के विद्यार्थियों को अपने पाठ को सारे समय अक के सीखने के कारण से और वाहर व्यायाम म करने से हो जाता है।

अरिपिदिक्र कैसे प्रच्या हो जाता है।

जिसे त्रय रोग हो वह प्राशा न होंड़े। त्रय रोग वंगा हो सक्ता है। जव किसी को यह रोग लग जाए तो जितनी शीव्र चिकित्सा श्रारम्म करोने यह निश्चयपूर्वक चंगा हो जायगा। इस से यह वात प्रगट होती है कि यह



चय रोगी को खली वास में रक्खो

फैसी मुख्य बात है कि वे जन्मा जो इस ब्राध्याय के ब्रारम्भ में बताये गये है यदि किसी की देह में दिखाई दें तो फ़ौरन चिकित्सा ब्रारम्भ कर दे कि शीव्र ब्राच्या हो जाए॥

केवल एक ही चिकित्छा तपेदिक के रोग की विदित हैं, वह यह है दि शारोरिक वल को बढ़ाना चाहिये कि वह धीरे २ इन रोग-कृमि को नाश करे। यह श्रति धीरे २ होता है स्तो रोगी को जान लेना चाहिये कि वह एक या दो हमते में श्रव्हा नहीं हो सका है। सब से उत्तम उपाय शारीरिक बल बढ़ाने श्रोर रोग के श्रव्हे होने का यह है कि बहुत सी ताज़ी वायु श्रोर श्रव्हा श्रोर बहुत सा पौष्टिक मोजन, सारे समय मिले, खुली वायु में घर के वाहर जीवन व्यतीत करना, विश्राम करना श्रोर चिन्ता न करना॥

मुख्य घरपताल थोड़े से स्थानों में तपेशिक की चिकित्सा के लिये होने हैं और जहां तक हन पड़े हन घरपतालों में जाना चाहिये। कई वड़े २ शहरों में घोषधालय मुख्यतः त्तय रोग के रोगियों की घोषधि हेतु खुले हैं। इन में से कई घोषधालयों में दिखी लोगों को घोषधि घोर सम्मित सेतमेत, मुफ़त दी जाती है॥

यदि त्तय का रोगी अपना घर नहीं छोड़ सक्ता है तो भी उसे निराश न होना चारिये, क्योंकि निम्न लिखित शित्ताओं को पालन करने से यह रोग घर ही में अच्छा हो सक्ता है:—

रोगी की एक अमेली कोठरी होनी चाहिये जिस में केवल उस को छोड़ और कोई दूसरा न रहे। इस कोठरी में बड़ी २ खिड़ कियां हों, जो रात दिन खुली रहें। एक विश्रामदायक पलंग भी होना चाहिये। दिन के समय में रोगी को घर के वाहर एक वृज्ञ की छाया में मूले पर पड़े रहना भला है। रोगी की कोठरी के फ़र्श और भोतों को वार २ गर्भ जल से धो के स्वच्छ रखना चाहिये। (इस धोने के पानी में एक वड़ा चम्मच भर कारवोलिक पसिड या क्लोराइड थॉव लाइम को प्रत्येक गिलास भर पानी में डालो)॥

रोगी के तकिये घौर विस्तर को प्रति दिन कुछ समय तक धूप रें। हाल देना चाहिये॥

जहां तक वन पड़े रोगी को उत्तम श्रौर पौष्टिक भोजन दो, श्रगड़े, दूध, मलाई, ख़ूब पक्का भात, ख़ूब पक्का मांस, ताज़ी हरी तरकारी श्रौर ताज़े फल ये सब क्रय के रोगी के लिये उत्तम भोजन हैं। देखो ४ घां श्राद्याय उचित भोजन के विषय में श्रौर उसे तैयार करने की विधि॥

शरीर को समय २ पर स्नान करा के खच्छ रक्खो। कपड़े भी खच्छ रखने चाहियं॥

दांतों को प्रातःकाल भौर सम्धाकाल कूची से घोकर खच्छ रखना चाहिये। ४था भ्रध्याय दांतों को स्वच्छ रखने की विशेषता के विषय में देखो॥

यदि तपेदिक के रोगी को कुछ व्वर हो तो उसे शान्त रखना चाहिये। यदि व्वर न भी हो तो भी वड़ी सावधानी करनी चाहिये कि चलने किरने में थकान न हो जावे या व्वर न छा जाये॥

Hindi-15,

:12

तपेदिक के रोगी को प्रति सावधानी करनी चाहिये कि दूसरों को जो घर में हैं उनको उस से उसका रोग न जग जाय। रोगी को ध्रपने ही छुरी, कांटा, चम्मच, तौलिया, प्याला, थाली थ्रौर विस्तर उपयोग करने चाहिये। थ्रौर लोगों को भी रोगी की उपयोग की हुई वस्तु उपयोग न करना चाहिये। थ्रौर घर के शेष वर्तनों के साथ उन को धोना भी न चाहिये॥

तपेदिक के रोगी को किसी बच्चे को चूमना या प्यार न करना चाहिये। श्रीर उसे कभी वह खाना जो दूसरे लोग खायेंगे छूना न चाहिये॥

मिष्वयों को रोगी की कांठरी से दूर रक्लो, यदि ऐसा न हो सके, तो रोगी के यूक धौर खलार पर मिष्वयां कभी न वैठने दो। यूक को ढांक के रक्लो।

दूसरी मुख्य वात तपेदिक की चिकित्सा में प्रसन्न चित्त रहना है। चह जो जय के रोग में प्रस्त है ईश्चर पर भरोसा करने से वड़ा लाभ प्राप्त करेगा क्योंकि ईश्वर मनुष्यों के सारे रोगों को चंगा कर सक्ता है। यदि वह निराश हो जाए थ्रौर यह सोचे कि वह मर जायगा तो निश्चय वह मर जायगा॥

जिस मनुष्य को तपेदिक हो उसे अपने आप को विना किसी डाफ्टर को दिखाये और इस से उपचार जिये निना कोई औषधि खानी उचित नहीं है। इस रोग की चिकित्ला करने में मझजी का तेज (Cod Liver Oil) उत्तम वस्तु है परन्तु यह श्रोषधि नहीं भोजन है; मझजी के तेज के परिमाण के विषय में शिक्ताएं वोतज के ऊपर जिखी हुई होती हैं, साधारण रीति से एक छोटा चम्मच भर कर दिन में तीन वार भोजन के साथ देना चाहिये॥

रोगी को प्रति दिन टट्टी घ्यवश्य होनी चाहिये, देखो २६ वें घ्रध्याय की शिचापं। कई गिलास भर जल दिन में पीना चाहिये कि शरीर के विषते पदार्थों को निकालने में सहायक हो॥

यदि खांसी से दुःखित हो तो जो शिक्ताएं ३६ वें घ्राच्याय में वताई गई हैं जुकाम भीर खांसी के लिये, उन्हीं का पालन करो।

कभी २ उनको जिन्हें तपेदिक्त का रोग है प्रातःकाल खांसी भ्राती हैं। भोर की हाज़िरी (निहारी) के पूर्व एक गिलाल भर गर्भ दुध पीने से धन्द हो जायगी या एक गिलाल गर्भ जल का जिस में १४ प्रेन (एक चाय के चम्मच का चौधा भाग) खाने पकाने का सोहा हालो।

यदि क्वर प्रधिक चढ़ा हो तो थोड़ा ठयहा पानी ते कर स्पंज करो (या कपहे से पोक कर स्नान कराछो)। ठयहे पानी से घ्राधे घर्टे या द्याधिक स्पंज करते रहो। (देखो सूचमा पृष्ट ११३-११४)॥

जब रोगी रक्त थूकता है तो उसे स्रित शांत हो लेटना चाहिये।
वहुधा कोई भारी वस्तु उठाने के कारण से या तेज़ी से व्यायाम करने से
रोगी के मुंह से रक्त निकजता हैं। यदि वहुनसा रक्त निकजने जगे तो वर्फ
के जल में कपड़े मिगो के रोगी की काती की सामने के भाग पर रखना
चाहिये इन कपड़ों को लगातार ठएडे रखने के लिये बार २ मिगोध्रो यदि
हिम या वर्फ न मिल सके तो कपड़े ठएडे पानी में भिगोध्रो ध्रीर सब हो
कोर से पकड़ कर वायु में कई वार ध्रागे पीछे हिलाध्रो इस से वे ध्रित
ठएडे हो जायंगे॥

जब वह जिमे त्रय रोग था ध्रव ध्रव्हा दिखता है धौर चंगा हो गया है उसे स्मरण रखना चाहिये कि रोग के जौट ध्राने का वड़ा भय है सो स्वास्थ्य की उन वस्तुधों से बड़ी सावधानी करनी चाहिये जिन का वर्णन इस ध्रध्याय में है जिन से यह रोग जग जाता है॥



#### छाध्याय ३६।

## "मलेरिया"

"मलेरिया" भारत वर्ष में एक ग्रांत साधारण रोग है। ग्रीर प्रति वर्ष कई सहस्रों मनुष्यों की मृत्यु इसी से होती है। मलेरिया रोगों में भ्रांति सुगमता से रुक्तनेवाला रोग है। क्योंकि वर्तमान रसायन ग्राम्स्रवालों ने इस का निश्चयपूर्वक प्रमाण दिया है कि वह केवल एक ही रीति से लग सकता है ग्रीर वह यह एँ कि उस मच्हर के काटने द्वारा लगता है जिस ने प्रथम ऐसे मनुष्य की काटा हो जिसे मलेरिया था॥

मलेरिया का ज्वर मलेरिया के कृमि से जो किसी मलेरिया के रोगी के रक्त में होता है जग जाता है। मन्त्रर रोगी को काटते थ्रोर रक्त के साथ ज्वर के कृमि को भी थ्रपने थ्रामाशय में चूस लेते हैं। इस रक्त में मलेरिया के रोग कृमि हैं थ्रोर कुक दिनों पश्चात् यह मन्त्रर किसी श्रम्य पुरुष को काटता है थ्रोर इस के शरीर में इन रोग कृमि को घुसेड़ता है थ्रोर इस अ खे छसे शीव जाड़ा चढ़ता थ्रोर क्वर ध्याता है।

प्रत्येक मच्छर मलेरिया के रोग क्षमि नहीं रखते हैं। यह एक मुख्य प्रकार के होते हैं जिन की पिरचान छन के छाकार छौर किसी वम्तु पर खड़े होने के ढंग से की जाती है; चित्र में साफ़ २ घ्रम्तर माधारण मच्छरों में छौर मलेरिया रखने वाले मच्छरों के मध्य में विदित होता है॥

यद्यंपि मलेरिया रखने वाले मच्छर ऐसे साधारण नहीं होते जैसे छौर प्रकार के मच्छर होते हैं तिस पर भी यह कह सके हैं कि साधारण नियम यह है कि जहां पर दूसरे प्रकार के सच्छर होते हैं वहां पर मलेरिया विष रखने वाले मच्छर भी होते हैं।

## मलेरिया फेलने से कैसे रोक सके हैं।

मलेरिया को फैलने से रोकने के लिये केवल यह करमा प्रावश्यक है कि सब मन्द्ररों को नाश कर हालो। सब से उत्तम उपाय इस का यह है कि मन्द्ररों को न उत्पन्न होने दो। मन्द्रर केवल जल में उत्पन्न होते हैं। मादा अपने अग्रहे तालाव के पानी में, धान के खेत में, पोखरे में, वालटी (२३६) में, घड़े में, एक खाली टीन के पीप में, एक खाली नारियल के जिलके में, या पानी में या किसी पानी के वर्तन में देती है। अगड़े दां या तीन दिनों में रेंगनेवाले जन्तुओं का आकार ले लेते हैं प्रायेक मनुष्य इन रेंगनेवाले कीड़ों की गति का भौर आकार को जो तालाब भौर पोखरों में दिखाई देते हैं जानता है। दो हफ़्ते में ये रेंगनेवाले कीड़े पूरे मच्छरों में परिवर्तन हो जाते हैं॥

मन्करों के बढ़ने से रोकने के जिये तालाव श्रौर पोखरों में नालियां वना देनी चाहियें। वहते जल में मन्कर उत्पन्न नहीं होते हैं, खाई श्रौर



नालियां गहरी खांदनी चाहियं श्रौर किनारे खड़े श्रौर घास पात उन में न होनी चाहिये। वर्षा श्रृतु में बहुधा सब पानी को नाली द्वारा वहा नहीं सक्त हैं यूं उस को तालाबां श्रौर पोखरों में पकत्र होने से रोको। यदि तालाब में नालियां नहीं बन सक्ती हैं तो उस में बहुत सी छोटो मझलियां हालो या बतख रक्लो क्योंकि छोटो मझलियां धौर वतख इन रेंगनेवाले कीड़ों को खा जायंगी धौर इस प्रकार से मच्छगें को बढ़ने से रोकेंगी। तालावों में जहां कहीं पानी पकत्र होता है तो वहां पर पानी की सतह पर मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छर निःसन्देह श्रौर श्रवश्य न वहेंगे।

तेल पानी पर फेलता है झौर एक पतली सतह दनाता है जिस से रेंगने-बाले की हों को वायु नहीं मिलती है छौर इस प्रकार से वे शोध मर जाते हैं। इस में छिटिक तेल की छावज्यकता नहीं है। एक बड़े पीप के लिये पा उतने पड़े पानी के दर्तन के लिये एक दड़ा चम्मच भर मिट्टी का तेल दस होगा। एक २० फ़िट लम्बे छौर २० फ़िट चौड़े तालाद के लिये एक दड़ा गिलास मिट्टी के नेल का छिड़कने के लिये दस है। यदि पानी प्रति दिन या एउरे दिन दरसता है तो तालाद में हम्रते में एक बार तेल हिड़कना चाहिये!

मच्छर जिस स्थान पर इत्यद्व होते हैं इस से श्रिष्ठक दूर नहीं उड़ते हैं। इस कारण प्रपंत घर में मच्छर न रहने के लिये ध्राने घर से २०० फिट की र्री पर जितने तालाह या पेसे स्थान हों जहां पर पानी भरा हो, इन में मही के नेल का डिड़काब फरो। सावधानी करो कि पानी पुराने दीन के बर्तनों, घड़ों या शंन के ठूंठ पर इक्षत्र न होने पासे, यदि घर की छत के किन रे रर नाजी हो तो उसे कुछ हफ़्तों के पश्चात् स्वच्छ किया करों कि उस में पानी रक्षत्र न होने पाने।

मतिरिया रोक्षने का एक दूमरा दराय है जिसे प्रत्येक मनुष्य बुड़े या युवा कर सके हैं वह यह है कि प्रत्येक रात को मन्नुग्दानी के भीतर सोधो। मन्नुग्दानी के भीतर सोधो। मन्नुग्दानी को लिया का विष रखते हैं दिन को वहुन कम काटते हैं वे वहुधा सुष्यं प्रता होते के परचात् काटते हैं। मन्नुग्दानी की जाली महीन होनी चाहिये और उसे प्रवर्श रीति से लपेटना चाहिये कि मन्नुर घुनने न पार्वे। मन्नुग्दानी का प्रत्येक रात उपयोग करो। जब हुए से वाहर यात्रा करने जाने हो तो मन्नुग्दानी भी लेने जाओ कि प्रति रास खपयोग करो। वाह को हो तो मन्नुग्दानी भी लेने जाओ कि प्रति रास खपयोग करो। वाह को है पर्लंग पर भी मन्नुरदानी होनी चाहिये॥

लचण्।

मलेरिया के लाधारण कक्कण तो प्रत्येक को विदिन हैं:—जाड़ा लग-ना, उत्तर चड़ना, पसीना झाना और सिर पीड़ा। जाड़ा चढ़ने के पूर्व रोगी को निर्वलता सी नगरी हैं और कमी जी चमन करना और क्रय मी होती हैं। हैं और सिर में दृदं होना है, बालकों को कमी २ फेंडन भी होती हैं। ह्याड़ लगने के प्रचात् उत्तर १०२ या १०४ F. हिन्नी चढ़ जाना है उत्तर हो या तीत बगरे चड़ा रहना है नह पसीना निकतने लगना है और तत्परचात् न्वर उत्तर जाना है। यह उत्तर प्रति दिन धाना है प्रस्तु साधारण रीति से प्रत्येक दुसरे दिन चढ़ता है या दो दिन छोड़ कर चढ़ता है। कमी २ रोग के नियमानुसार भी नहीं चढ़ता है। इसते में श्रौर कभी र महीने सें हो वार चढ़ता है।

मलेरिया कई प्रकार का होता है। मलेरिया के कोई २ रोगियों के जन्म मोती िकरा ज्वर के जन्म की नाई होते हैं धौर कोई २ रोगियों में सब से मुख्य जन्म विषम सिर-पीड़ा होती है। वालकों में कभी २ द्स्स धौर निवंजता ही के जन्म होते हैं॥

### चिकित्सा।

श्रुत ज्वर के लिये सब से उत्तम श्राषधि जो इस समय तक विदित है कोनीन है। जब जुड़ी दूसरे या तीसरे दिन नियत समय पर प्रामे तो कोनीन खिलाने की सब से उत्तम रीति यह है कि जिस दिन जुड़ी श्राने वाली हो तो उस के पूर्व सम्ध्या फाल को एक खुराक कोटा स्वच्छ करने-वाली श्रोषधि (प्रश्रांत श्ररेंडी का तेल या प्रवंसम साल्टस) दी जाय। यदि जुड़ी हो पहर के पश्चात तीन यजे श्राने वाली हो तो ६ वजे मोर के समय १५ ग्रेन कोनीन खानी चाहिये। पौर इस प्रकार से दूसरे समय जुड़ी चढ़ने के छ: घराटे पूर्व फिर १५ ग्रेन कोनीन खानी चाहिये। हो हफ़ते तक इसी प्रकार कोनीन खाते रहों। कमी २ प्रत्यत्त में एक ही बार कोनीन खाने से मलेरिया श्रच्छा झात होता है परन्तु धोका खाकर कोनीन खाना वन्द न कर देना चाहिये, फ्योंकि पेसा करने से थांड़े ही हफ़्तों में मलेरिया तिश्चय पूर्वक फिर से हो जायगा। मलेरिया के सकल कृमियों को जो शरीर के भीतर हैं नाश करने के लिये श्रावश्यक हैं कि कोनीन कई वार खाई जाए॥

जब जूड़ी (बुखार) चढ़ने का कोई नियत समय न हो तो उत्तम चिकित्सा यह है, कि भार का खाना खा कर १० ग्रेन कोनीन जो धौर सम्ध्या काल के खाने पश्चात् १० ग्रेन प्रति वार विन में दो वार खाध्रो। तब हो या तीन हफ़्तों तक दिन में दो वार ५ ग्रेन फानीन प्रति वार जो।

वालिकों को जिन्हें मलेरिया (ऋतु ज्वर) है १ ग्रेन कोनीन एक दिन में पांच वार दो। वालक जिन की श्रायु एक से तीन वर्ष की है उन को १ या दोन ग्रेन कोनीन दिन में पांच वार दो। वालक जो ३ वर्ष की श्रायु से १० वर्ष तक की श्रायु के हैं उन को २ या ३ ग्रेन कोनीन दिन में पांच वार दो।

पक छः वर्ष के वालक को २ ग्रेन कोनीन प्रति दिन रोग से रित्तत रहने के लिये दो। परन्तु प्रति दिन कोनीन लेना वहुत काल तक भला महीं है क्योंकि इस से स्वास्थ्य को हानि होती है॥

#### भ्राध्याय ४०।

## चेचक का टीका लगाना।

शीत जा समस्त अमाध्य रोगों में असाध्य और जूनका लगने वाला रोग है। यह रोग मनुष्य को अति शीध्र लग जाने वाला है। जब मरी इस रोग की फंजती है तो यदि १०० जन हों जिन के टीका न लगा हो तो उन में से कवल एक या दो जन वर्चेंगे जिन को यह रोग न लगे। यह बुहु और युवा, पृष्ठप और स्त्री सब को लगती है। प्राचीन समय से कोई ओर ऐसा राग किसी भी देश में नहीं है जिस से लोग इतना भय खाते हैं जिन्ना कि शी जा से क्योंकि यह न केवल अति ही लगने वाली है परम्तु जब उन को होनी है जिन्दें टीका नहीं लगा है तो प्रति सकड़ा २४ से लगा कर ४४ तक मृत्यु होती हैं। और यदि वह जिसे यह गेग हुआ है मृत्यु से चब भी जाता है तो वह निस्नन्देह कुरुप हो जाता है। उसका मुंह शीनला दानों के चिन्ह से भर जाता है या कानों से वहरा या ने जों से अन्धा हो जाता है।

वेद्यों का शीतला के विषय में एक मत है कि यह रोग किसी सूहम खहरय रोग क्रमि द्वारा होता है। पग्नु ध्रव तक उस मुख्य कृमि का कुठ पता नहीं लगा है यह तो विदित है कि रोगी के नाक ध्रोर मुंह से जो कुठ निकलता है ध्रोर सूखे किलके थ्रोर दिवली जो रोगी की त्वचा से जब वह चंगा होने लगना है निकलते हैं ये ध्रित लगने वाले हैं। यह भी प्रगट हुथा है कि यह रोग प्रति सिकड़ा है या हह ऐसे मनुष्यों को होता है जिन का शोनला का टीका नहीं लगा है थ्रोर ऐसे मनुष्यों को मिदरा तम्बाक नहीं पीते थ्रोर सदाचारी हैं उन की दशा दूसरों की ध्रोसा वहुत ही भली रहती है॥

#### जनग

जब इस रोग दे कृमि किसी में प्रवेश करते हैं। तो १२ दिन तक शीत्वा प्रगट नहीं होती है। वालकों को प्रारम्भ में जूड़ी प्राती है, किर सिर में वदे होता है और पीठ प्रौर ग्रह्म में प्रति तीत्वा पीड़ा होती है। (१४०) धारम्भ होने के चौथे दिन दाने निकलते हैं; बहुधा माथे पर धौर कलाई की अपरी थ्रोर दील पड़ते हैं। यह दाने लाल मसूर के दाने के समान होते हैं परन्तु एक दो दिन में बढ़ जाते थ्रीर स्वेन दूध के प्रकार के लस से भर जाते हैं तब एक दो दिन में इस दूध के समान लस का परिवर्तन पीप में हो जाता है॥

## चिकित्सा।

शीतला के लिये कोई विशेष श्रौषधि नहीं है। मुख्य वात सावधानी से सेवा रहल करना है। रोगा को प्रजंग पर शान्त रक्लो। कोठरी को विजकुल बन्द न करो पेता करो जिल से रोगी को ताज़ी वायु मिलती रहे। उबला हुशा पानी ठएडा कर के रोगी को पीनेको बहुतला दो। जब उबर श्रिधिक चढ़े तो रोगी को शीत जल से स्पंज कर डालो (कपड़े को जल में मिगो के शरीर पोञ्जना)। कोठा साफ़ करने की श्रौषध जैसे प्रसम साल्टस प्रति दिन या दूमरे दिन एक खुराक दो॥

चेप और दिवली के लिये निम्न लिखित बातों को करना चाहिये। लिन्ट (पट्टी का कपड़ा) को ठाडे जल में जिस में २।१०० भंश कारबोलिक ऐसिड का मिजा है मिगो कर रोगो के चहरे धौर हाथों पर लगातार लगाते रहा। जब दाने सूखने लगते हैं भौर पपड़ी गिरने लगती है तो उन पर बार २ वैसलीन का लेप करो। बालक को दानों को खुजलाने न दो क्योंकि ऐसा करने से शोनला के गहरे चिन्ह पड़ जायेंगे॥

नेजों की सावधानी करना छित मुख्य बात है। वोरिक पिसड के लोशन में लिन्ट के पक दुकड़े को भिगों के घोरे घरे पश्चात् पनकों को घोरा करों (देखों ४० वां अध्याय, उपचार नम्बर १) श्रांख के पंटि को घो और सुखा कर पल को के किनारे थोड़ा सा वेस जीन लगा दो। प्रति तीन घरिटे या इस से जन्दी वोरिक पिसड के भीगे हुए लोशन की कई बून्दें नेजों में डाजनी दिचत हैं॥

मुंह और कराठ बार २ मुंह धो के और कुल्ला कर के स्वच्छ रखना चाहिये॥ (देखो अध्याय ४० वां, अपचार नम्बर १)॥

### शीतला का टीका लगाना।

१७६६ सन् ई० के पूर्व शीतला रोग के चंगा करने का कोई उपाय विदित न था। न काई इस से रोक का उपाय जःनते थे। परन्तु उस वर्ष में एक प्रमंज़ वैद्य "जेनर" नामक ने खोज कर टीका जगाने का उपाय शीवजा से सुरित्तत रहने का निकाखा॥

वे घ्रदश्य रोग-क्रमि जो मनुष्य में शीतजा रोग उत्पन्न करते हैं बहुत कुळ हमी प्रकार का रोग गाय में भी उत्पन्न करते हैं जिसे "गाय मस्रिका" कहते हैं। वळ्डा जिसे गाय मस्रिकाका रोग है उस से जीएक या जोप टीका जगाने के जिथे जिया जाता है यह जेप मनुष्य के शरीर में डाजा



जाता है। एक टोका का दाना जहां पर मनुष्य को टीका जगा है उठता है धौर संपूर्ण शरीर में कुछ उतर चढ़ श्राता है। इस के पश्चात् श्रधिक काल तक या श्रव्य काल तक मनुष्य की शोसला रोग से रत्ना होती है यदि वह टीका के पश्चात् रोगी के साथ भी सोवे तो उसे न जगेगी॥

जब से "जेनर" ने घह उपाय निकाला पश्चिमीय लोग इस उपाय का उपयोग करने लगे हैं और फजतः यह हुआ है कि १०० वर्ष से पश्चिमीय देश के लोग शीतला रोग से बहुत कम करते हैं। उदाहरण के लिये १८७४ में जर्मन ने एक नियम निकाला कि "शीतला का टीका सब को लगाना और हुबारा लगाना अनिवार्य है।" नियमानुसार सब बालकों को १२ महीने

के पूर्व टीका जगता है फिर वारा वर्ष की छायु में फिर टीका जगता है। इस नियम के प्रचित्त होने के वर्ष से जर्मनी में शीतजा रोग की मरी नहीं हुई। जर्मनी में एक वर्ष में १० जन से ग्रिधिक (इस में वश्चे छोर बुड़े सम्मिजित हैं)। शीतजा, चेचक, से नहीं मरते हैं, जबिक वहां की मनुष्य-संख्या ४ करोड़ ४० जाख है।

फिल्लिपाइन टापुओं में, मनिला राजधानी के चहुं भोर के साध्यक्तों में शीतला रोग की थार थौर शीतला के टीके की थोर ध्यान न दिया। भौर परिणाम यह हुमा की ६००० या अधिक लोग प्रति वर्ष शीतला रोग से मरते थे। इस के पश्चात् जब टीका लगाने का प्रचार नियम पूर्वक हुआ तो उसी भाग में एक पूरे वर्ष में शीतला रोग से एक भी मृत्यु न हुई॥

सन १८८६ हैं. के पूर्व जापान में शीतला की मरी भित भयानक थी। हसी वर्ष सरकार ने यह नियम प्रचलित किया कि प्रत्येक शलक को तीन महीने का होने के:पूर्व शीतला का टीका लगाना पड़ेगा, फिर दुसरे वर्ष दुवारा टीका लगाना होगा भौर फिर जब १० वर्ष की भ्रायु का हो तो किर लगाना होगा। उस वर्ष से ले कर अब तक उन लोगों की संख्या जो शीतला रोग से मरते हैं जापान में घटती जाती है इस कारण बहुत ही थोड़े जापानी श्रव शीतला रोग से मरते हैं॥

यह निर्णय हो चुका है कि चेप को गाय मस्रिका से लिया जाता है निःसन्देह शीतला से रिज्ञत रखता है। प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। कि यालक को १ वर्ष का होने के पूर्व (चाहे लड़का हो या लड़की) टोका लगवायें धौर फिर १० वर्ष की ध्रायु में फिर टीका लगवायें॥



#### ष्प्रध्याय ४१।

## सूजा़क श्रीर गर्मी

जब किसी मनुष्य को सूज़ाक (Gonorrhæa) रोग हो तो मूत्र नली
में सूजन हो जाती है थौर स्वेत या पीले रंग की धातु गिरती है ॥ यह रोग
सज़ाक के रोग-कृमि द्वारा होता है थौर जिसे सुज़ाक है उस के साथ
सहवास करने से लग जाता है। यह रोग गांवों की ध्रपेतानगरों में ध्रधिक
होता है यह रोग कमी २ वस्तुथों से जैसे तौलिय या वहां पर पायखाना
करने में जहां कि इस रोग के रोगी ने टट्टी फिर कर मैला स्थान कर रखा
है लग जाता है परन्तु इम प्रकार से बहुन कम को लगना है॥

यह रोग प्राय: सब दशाओं में भ्रतिवत सहवास (स्त्रो गमन) द्वारा फैल प्राता है इस को राक्षने के लिये पवित्र जीवन निवाह करना चाहिये॥

#### लत्त्रण।

यह रोग सहवास करने के तिसरे दिन से सातवें दिन तक धारम्भ होता है। उस के जत्म ये हैं कि मूत्र नजी में खुजजी धौर जजन धौर खुमनेवाजी पोड़ा होती है मूत्र निकाजते समय पोड़ा होती है धौर पानी सरी का पदार्थ मूत्र नजी से निकजता है कुक समय पश्चात् यह पानी सरी के पदार्थ का स्वेत या पीजी धातु में परिवर्त्तन हो जाता है॥

यदि इस रोग की यथाचित चिकिंसा हो तो यह दो महीनों में श्रच्छा हो जायगा परन्तु बहुधा पेसा होता है कि पुरानी सूजन मूत्र न ती पर चढ़ी रहने के कारण कई महीनों श्रीर वर्षों तक पोड़ा सहनो पड़ती है॥

स्ताक के कारण हर्य, जो हों, श्रस्थि कने जा तक गुर्दे का रोग हो जाता है। जब इन श्रवयनों का रोग होता है तो उस का परिणाम मृत्यु होती है। यह श्रित साधारण बात है कि जिन को स्ताक के रोग-कृषि नेत्रों में हो जाने हैं इस से नेत्रों में सब से कठिन श्रमाच्य रोग हो जाता है जिस से रोगी बहुधा श्रम्धे हो जाते हैं।

## चिकित्सा।

थैय को सम्मति लेनी चाहिये। रोगी को श्रति शान्त होना चाहिये (१४४)

यदि वन पढ़े तो पर्जंग पर लेटा रहे थ्रौर वहत सा पानी पिया करे, पानी में नीव का अर्क मिलाना भ्रच्छा है। प्रति दिन पपसम साल्टस या सोडियम सल्फ़ेर लो। रोगी-श्रंग को गर्भ जल में तीन वार भिगोना चाहिये कि पोड़ा मिटे श्रौर स्वच्छ रहे। सम्पूर्ण कपड़े, रूई क्नागज़ जिस में पीप या धातु लगा हो जला डालना उचित हैं। श्रीर प्रत्येक बार रोगी को हाथ से छने के पश्चात हाथों को मली मांति धोना चाहिये। ऐसा न हो को रोग-कृमि नेत्रों में चले जायें और खन्धे हो जाओ। एक चाय का चम्मच भर के सोडा वाइ कारवोनेट (Soda Bi carbonate) (जो पकाने में काम धाता है) या पोटासियम साह्देट (Potassium Citrate) ग्राधे गिलास पानी में दिन में तीन वार पीना चाहिये। यह श्रौषधि भोजन के एक या दो घगटे पश्चात पीना चाहिये। जब सूजन श्रौर पीड़ा जाती रहे तो मूत्र नली में दिन में दो वार श्रारगिरॉल (Argyrol) की पिचकारो देनी चाहिथे. सौ ग्रंश में १४ श्रंश श्रारिताल की वोतल लेनी चाहिये, इस में से छाधा चाय का चम्मच भर श्रौषधि छोटी बून्द पिचकारी के द्वारा मूत्र नली के भीतर डालनी चाहिये प्रत्येक बार श्रोषधि डालने के पश्चात् मूत्र नली को उंगलियों में द्वा कर वन्द कर दैना चाहिये श्रौर इस रीति से कम से कम पांच मिनिट रोके रखना चाहिये कि श्रोषि बाहर न निकल पहे। धारगीरांल को ह्योड़ श्रोलिश्रारिज़िन श्राव भ्यूवेबस (Oleoresin of Cubebs) के k प्रेन या कोपायवा वालसम (Copaiba Balsam) के १० प्रेन के केपसूल (Capsule) (जिलेटीन की छोटी नजी या शोशी) भोजन के पश्चास दिन में ३ वार खानी चाहिये। इस रोग को चंगा करने के लिये ये श्रीषिध्यां कई सप्ताहों तक प्रति दिन खानी चाहियें।

प्रत्येक दशा में एक विश्वास पात्र डाक्टर की सम्मित लेनी चाहियें

पेसे डाक्टरों के पास नहीं जाना चाहिये जो अपने आप को स्ज़ाक और

उपदन्श के रोग में अति निपुण क्यवाते हैं, जो २ औषियां समाचार पत्रों

में ऐसे प्रख्यात की जाती हैं कि स्ज़ाक को निस्सन्देह चंगा करनेवाली हैं

उन का कदापि उपयोग न करो। ऐसे डाक्टर और ऐसी औषधि सब

स्ठी होतों हैं। और वे रोगी को हानि अधिक पहुंचाती है और उन से

साम अति थोड़ा होताहै॥

## स्त्रियों में सुज़ाक।

वहुत से मनुष्यों को विवाह से पूर्व ही स्जाक हो जाता है फिर जब वे विवाह करते हैं तो गेग उन से उन की पत्नियों को जग जाता है। बहुत सी ख़ियां धपनी जजा के कारण इन रांग की चिकित्सा कराने को नहीं जातीं, परन्तु इस रोग को वढ़ जाने देती हैं, यहां तक कि उन का स्वास्थ्य विजकुल विगड़ जाता है॥

#### जनगा।

दस रोग में पहिले पहल मूत्र करते समय जलन धौर पीड़ा होती है, फिर मूत्र करने की इच्छा होती है धौर उत्पत्तिस्थान से स्वेत या पीले रंग की धातु गिरती है। जब कभी स्त्री को सूज़ाक होता है तो उस के कुछ काल परचात् स्त्री को गर्भ का रोग भी हो जाता है। तब उस से मूत्रा सार रोग हो जाता है (देखां श्रध्याय ४२ वां) स्त्रियों में वांम्तपन का मुख्य कारण सूत्रातिनार ही होता है, केवल यह ही नहीं परम्तु इस रोग से उन को कई ववां तक हुश मोगना पड़ना है। जिननी स्त्रियों के उत्पत्तिस्थान के चीर फाड़ के काम होते हैं उन में से श्राधे से श्रधिक का कारण सूज़ाक होता है॥

## विकित्सा।

पर्तंग पर शान्त हो पड़े रहो, योनि में पिचकारी देनी चाहिये चेसे ही कैसे की मृत्रातिलार के रोग में (देखों धार्याय ४२ वां) गर्म जल का वैठक-स्नान प्रति दिन करना चाहिये (देखों ध्राच्याय २० वां) मुंह द्वारा पीने की वहीं ध्रोषधियें होनी चाहियें जो पुरुषों के लिये स्जाक में वर्णन की गई हैं। यदि किसी स्त्री को स्जाक हो जाय तो यह ध्रति ध्रसाध्य रोग है धौर किसी चतुर डाक्टर से उस की चिकित्सा करानी चाहिये॥

## गर्मी (Syphilis)।

गर्मी पेसा रोग है जो प्राय: प्रत्येक दशा में पेसे जन के साथ जिसे यह रोग प्रथम हो सहवास करने से हो जाता है। यदि किसी माता की गर्मी का राग हो तो उस के बच्चे को जन्म लेने के पूर्व, गर्भ के भीतर ही यह रोग हो सक्ता है। गर्मी छोर क्रय गेग संसार की दो उड़ी मरी हैं, परन्तु दोनों में से उप्दन्श रोग ही स्नित स्रधिक पाया जाता है॥

यदि उप्दन्श साधारण रीति पर सहवास से होता है तौ भी धौर रीति से भी क्षग सक्ता है, जैसे चूमा तेने से या धक्समात रोगी के घाड को छू लेने से या पेसे मनुष्य के जिसे उप्दन्श हो तम्बाकू पीने का हुका, प्याले, चम्मचे, वर्तनों का उपयोग करने से लग जाता है॥

#### जन्मग्।

उप्दन्श का प्रथम जत्तग एक छोटी फुंसी या फोड़ा चूषण पर या जिस किसी भाग पर यह जग जाय है। यह सहवास करने के बहुधा पांच हफ़्ते पश्चात् दिखाई देता है। एक कच्ची फुंसी जो कड़ी जगती है, फोड़ा निकलता है थ्योर इस फोड़े के साथ गिलटी जांघों के जोड़ में दिखाई देती है॥

पहिले फोड़े या फुन्सी निकलने के ६ या सात हफ़्ते के पश्चान् एक लाल रंग के पेन दाने खसरे सरी के शरीर पर निकलते हैं। श्रीर भी लच्चा होते हैं जैसे सिर पीड़ा, जी मितलाता है श्रीर मुख बन्द हो जाता है। गला भी वैठ जाता है। चेप बाले घाव वराल, गुदा के श्रास पास त्वचा पर दिखाई देने हैं। बाल गुच्छे के गुच्छे गिर जाते हैं। ये लक्ष्मा उप्दन्श की प्रत्येक दशा में नहीं होते हैं॥

रोग की तीसरी अवस्था तब होती है जब रोग कई महीनों या कई घर्षों का हो जाता है। बड़े गहरे घाव शरीर के भिन्न र मागों में निकलते हैं। बहुधा नाक सड़ जाती है और गिर पड़ती है धौर नाक के स्थान में केवल एक क़ेद रह जाता है। खोगड़ी की अस्थि के टुकड़े या शरीर के किसी भी भाग की अस्थि के टुकड़े उप्दन्श के कारण सड़ जाते हैं। और मस्तिक, चेतना यन्त्र, हृदय और रक्त और नालियों के असाध्य रोग उप्दन्श हारा होते हैं।

#### विकित्सा

यह मुख्य वात है कि पूरा २ निर्धाय कर लिया जावे कि रोगी मनुष्य को उप्दन्श रोग है या नहीं, क्योंकि जितनी जल्दी चिकित्सा धारम्भ होगी उतना ही निश्चयपूर्वक लाभ चंगा करने में होगा। प्रत्येक दशा में एक चतुर डाक्टर को इस का निर्धाय करना चाहिये॥

थांड़े समय से डाक्टर वासरमेन ने एक उपाय निकाला है जिस से विदित हो जाता है कि उप्दन्श रोग है या नहीं है॥

श्रति लामदायक श्रोषधि जो उप्दन्श की विदित है सालवरसन ("६०६") ( "Salwarsan 606" ) है। पारा [ (मरंक्यूरी

(Mercury) श्रोर श्राइश्रोडाइड श्राव पोटाश (Iodid of Potash) ये भी लामदायक श्रोपधियां हैं। ये श्रोपधियां विना डाक्टर की श्राक्षा के रोगी को कभी न देनी चाहियें॥

यदि एक उपद्नश का रोगी विवाह करना चाहे तो उसे म करना चाहिये जह तक कि उस ने दो वर्ष तक चिकित्सा न कराई हो। धौर इस रोग के सर लक्षण मिरजाने के एक वर्ष परचान् विवाह कर सक्ता है। यदि वह इस के पूर्व करे तो ध्रपनी स्त्री को यह रोग देगा धौर उस वच्चे को भी जो उप्तत्र होगा। यहां तक कि एक मनुष्य जिस को उप्द्नश या स्जाक रोग कई वर्ष वीते हुआ था धौर अब उस रोग के कोई लक्षण भी उस में नहीं हैं तो भी यदि यह विवाह करे तो इस की स्त्री को यह रोग लग सक्ता है।



#### श्रध्याय ४२।

## स्त्री रोग।

प्रकृति के घ्रमुसार रज स्नाव का वर्णन १४ वें प्रध्याय में हुआ है। कई रोग पेसे हैं जो रजस्नाव से सम्बन्ध रखते हैं जैसे रज स्नाव का बन्द हो जाना। पीड़ा के साथ रज स्नाव होना, घ्राधक रज स्नाव होना, घातु का निकलना (स्वेत घातु जो रज स्नाव के समयों के मध्य में निकलता है) घ्रीर एक रोग है जिसे ह्नोरोसिस (Chlorosis) कहते हैं यह रोग कम्या को रज साव घ्रारम्म होने के समय में होता है।

## रजसाव का वन्द् हो जाना।

उषा देशों में क्रमो कमी ६ वर्ष की आयु में भी कत्या को रजसाब धारम्म हो जाता है, परन्तु सम्भव है कि १४ वर्ष तक भी उन को रजसाब धारम्म न हो। यदि कत्या १६ वर्ष की आयु की हो जाय धौर रज-साब धारम्म न हो तो उसे अस्पताल ले जाओ या किसी डाक्टर से उस की परीक्षा कराओ। यदि रज-साब के न होने के धातिरिक्त कत्या का शरीर यथोचित रीति से वढ़ा है धौर स्वास्थ्य भी अच्छी है तो १७ या १८ वर्ष की आयु तक यह रज-साब का न होना कुक चित्ता का कारण नहीं है। यदि रजस्म व होने की आयु कत्या की हो गई है तिस पर भी नहीं होता परन्तु नियमित समय पर पोड़ा होती है तो सम्भव है कि इस कारण योनि का मुख वन्द होना हो। यदि परीक्षा करने पर योनि का मुख वन्द पाया जाय, तो कत्या को अस्पताल में चिकित्सा के लिये ले जाओ।

यदि कन्या को रज-स्नाव नहीं होता है धौर वह निर्वल धौर स्रशक्त दशा में है, कुछ शक्ति नहीं है, खांसी है और कभी २ ज्वर सा चढ़ता ज्ञात होता है तो कदाचित् कन्या को त्तय रोग है। पेसी कन्या को जव तक त्तय रोग ध्रच्छा न हो जाय रज-स्नाव न होगा॥

जन क्लोरोसिस का रोग होता है तो वहुधा कन्या ऋतुमती नहीं होती है। इस रोग की चिकित्सा निम्न लिखित है:—

गर्माशय और स्त्री-अगड-कोष के यथांचित रीति से न बढ़ने और उन

के क्रोटे रहने के कारण रज-स्नाव नहीं होता। यह हाक्टर से परीसा फरवाने से निर्णय हो सका है॥

जब रज-स्राव प्रारम्भ भी गया तिस पर भी वह समय, प्रास्मय पर हो सक्ता है, विना कोई रोग के ये कई महीनों तक बन्द हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने से जहां के ऋतु में प्रान्तर है कई महीने लक रजस्राय बन्द हो जाता है, पेसी दशाशों में बहुधा कन्या को रजस्राय नहीं होता पर वह बज़न में भारी होती है थोर स्वास्थ्य मी मजी रहती है॥

कई रोगों में रज-स्नाव बन्द हो जाता है। मोती-मरा-ज्वर, जाज क्वर स्रोर पेसे स्नन्य २ रोगों में ३ महीने से ६ महीने तक या इस से स्निधिक समय तक रज-स्नाव वन्द रहता है॥

कभी कन्या का ऋतुमती होना हस्त-मैथुन द्वारा वन्द हो जाता है। इस प्रकार की दशा में बुरे श्रभ्यास को कोड़ना ही चिकित्सा है॥

ऋतुमती म होना या रजस्राच का वन्द हो जाना ऐसी स्त्री में जो ऋतुमती हुथा करती है धौर गर्भवती नहीं है भय या ठएड के कारण से भी हो जाते हैं। इस के साथ नियत समय पर जब ऋतुमती होना था मुख्य कर पीठ में भ्रति पीड़ा होती है॥

## चिकिरसा।

जब ऋतुमती न होने के घान्य २ कारण हैं तो प्रत्येक दशा में एन कारणों को हटा देना घावश्यक है। विद्याहित स्त्री जब ऋतुमती नहीं होती तो पहुंघा यह उस के गर्भवती होने के कारण होता है॥

नीचे लिखी चिकित्सा रज-साव होने के लिये जासकारी है। यदि क्या का पालन पाषण ठीक नहीं हुआ है तो उसे खांचिक और अच्छा और पोष्टिक भोजन देना चाहिये। उस से खांचिक परिश्रम का कार्य न कराना चाहिये। प्रति दिन व्यायाम करना, घर के वाहर खुली वायु में रहना, प्रति रात प्रया १ घर्टे सोना ये उपाय लामदायक हैं। कदाचित् कोष्ट चद्ध हो तो इस की उपचार चिकित्सा २६ वें घांच्याय की विधि के समान करनी चाहिये। एक कन्या जो कभी श्रृतुमित नहीं हुई है उस की चिकित्सा करने में एक गर्म जल की पिचकारी दो, तत्पश्चात् (११० F. डिप्री) उच्या जल का १० मिनीट तक बैठकी-छान करांघो। पर गर्म जल

में हों और सिर पर ठग्डा कपड़ा लगा हो (देखो घ्राच्याय २० वां)। भोजन परचात् प्रति दिन उपचार नम्बर १६ (देखो घ्राच्याय ४० वां) तीन वार दो। गर्म पिचकारी ध्रौर गर्म वैठकी-छान लव भय से या ठग्ड से रब-छाव कक गया है तो वह लाभ दायक हैं॥

## श्रधिक रज-स्नाव होना।

गर्भाशय के रोग से प्रायः सदा श्रधिक रज-स्नाव बहता है। यह बहुधा प्रसव होने के पश्चात् या गर्भपात होने पर होता है जब वालक उत्पन्न होने के पश्चात् मल गर्भ में रह जाता है या जब गर्भ फट जाता है। कभी कभी श्रसावधानी धीर प्रसव के समय मेले प्रबंध द्वारा रोग-कृमि गर्भ में प्रवेश हों गये या सृतुमती होने के समय मेले काग़ज़ या कपहों के खपयोग से रोग-कृमि प्रविष्ट हुए ऐसी गर्भ की रोगी दशामें रज-स्नाब श्रधिक होता है श्रीर कप्ट मी होता है॥

इन दशाओं में घर में चिकित्सा करना किन है। मला है कि झार्यताल को जाओ या हाक्टर की सम्मति लो। यदि यह आसम्भव हो तो गर्म योनि की विचकारी लो (देखो धच्याय २० वां)। योनि विचकारी के हेतु जितना गर्म जल सहन योग्य हो उतना उष्ण लो, विचकारी लेने के पश्चात् बाहर के उत्पश्चिस्थान के अवयवों और जांघों को ठग्हे जल से घोओ। ऋतुमती होने के समय पलंग पर लेट कर विश्राम करो॥

## पीड़ित रज-स्राव।

स्वाभाविक प्रकार से ऋतुमती होने के समय कुछ दुःख होता है।
परन्तु यदि पीड़ा है तो रंगी दशा के कारण से हैं। उपरोक्त वर्णन के
अनुसार श्रित श्रिधिक रज-स्नाव होने के साथ पीड़ा होती है। पीड़ित
रज-झाव में पीड़ा पीठ में या कोख में होती हैं। कभीर उदर के नीचे के
भाग में भार सा जगता है या गर्भाशय के और तीह्ण पीड़ा होती है थे
पीड़ाएं जगातार नहीं होती परन्तु अन्तर पर होतों है॥

#### चिकित्सा।

यह भावश्यक होगा कि भ्रम्पताल को जाओ और एक डाक्टर की सहायता लो कि यु विड़ित रज-साव भक्ते हो जाय। गर्भाशय रोगी दशा में है भ्रोर केवल डाक्टर ही चिकित्सा कर सक्ता है।

घर में चिकित्सा इस प्रकार से लेनी चाहिये:— ऋतुमती होने के पहिले रोगी को गर्म पर स्नान छोर गर्म योनी पिचकारी लेनी चाहिये, दूसरे दिन वह गर्म वैठकी-स्नान ले सक्ती है, यदि कोए वह है तो गर्म पिचकारी लेनी चाहिये (देखो छाष्याय २० वां योनी पिचकारी छोर कोए बद्धपिचकारी की विधियां) सोने के पूर्व विकित्सा करनी वसम हीती है। छामाशय के नीचे के माग पर ऋतुमती होने के समय सेकन या गर्म खल की बोतलें लगानी चाहिये। खूब गर्म जल पीना भी लामकारी है॥

## श्वेत थातु का गिरना।

लुकोरिया (Leucorrhæa) या घातु निरमा, इस में प्रवेत घातु योनि से निकलती हैं इस से निवंतता, पीठ पीड़ा फ़ौर गर्भाशश में इर्द फ़ौर योनि के मुख पर या फ़ाझ पास ख़जली होती है। इस कि चिकिस्सा फरने के लिके फ्रस्पतल जामो या एक डाक्टर से सम्मति लो॥

षे ठग्रह जगने से, खित परिश्रम फरनेसे, बुरा भोजन खाने खे, श्रिष्ठिक खद्वास से श्रनुचित मथुन से गर्भाशय के रोग के फारगों से होती है। प्रमेह रोग से भो बहुधा स्वेत धातु गिरने का भी रोग होता है॥

जैसा कारण हो घंसी चिकित्सा होनी बाहिये। घर में जो उत्तम चिकित्सा हो सकी है वह योनि में गर्म पिचकारी देना है। तीन से चार खेर पानी जी १२० F. डिग्री की उच्छता का है को उस में न चाय के चम्मच यर वोरासिक पेसिड (Boracic Acid) या एक चाय का चम्मच परमेगनेट प्राव पोटाश (Permanganate of Potash) डालो, यदि परमेगनेट प्राव पोटाश का उपयोग करो तो एक सेर पानी में मिलाओ और हिलाओ खब तक सब न धुल जाय, तय शेप यानी में मिलाओ। इस चिकित्सा को प्रति दिन करो और सप्ताह में २ यार गर्म पिचकारी लो। (देखो प्रध्याब १० वां, योनि पिचकारी देने की विधि)।

## क्लोरोसिस (Chlorosis)।

होरोसिस को "हरा रोग" भी कहते हैं, यह रोग फन्याओं में जब घह प्राय: ऋतुमती होने की श्रवश्था की होती हैं होता है। यह रक्त की रोगी दशा है। कन्या बज़न में तो नहीं घटती है ध्रौर पुष्ट ध्रौर मोटी विखाई देती है परन्तु त्वचा का रंग पेक्षा हो जाता है कि इस रोग की "हरा रोग" का नम दिथा गया है। कभी भूक लगती है और कभी नहीं लगती, और सदैव रोगी खट्टी वन्तुओं के खाने की इच्छुक रहती है॥

## विकिस्सा ।

इस रोग में रक्त में लोहे की न्यूनता होती है, कन्या को उत्तम भोजन देना उचित है। उन्हें जिन को ह्रोरांसिस है सदंव कोए वद्ध होता है इस कारण जो चिकित्सा २६ वें अध्याय में बर्णन की गई है देना चाहिये, नं० २० उपचार की गोलियां (देखों अध्याय ४० वां) देनी चाहियें। पहिले सप्ताह प्रति दिन में तोन वार एक २ गोली हो, दुसरे सप्ताह में प्रति दिन तीन बार दो दा गोजियां दा, तो तरे सप्ताह में तोन तोन गोलियां प्रति दिन तीन बार हो। दिन में २ गोलियां तीन बार एक महीना या और अधिक समय तक दो ॥

## योनि के वाहरी भ्रवयवों के रोग।

योनि के मुख के पास खुतनी, जलन श्रीर फुड़ियां मैले पन के कारण होती है। उत्पत्ति स्थान के ऊपरी श्रवयवों को कई घार घोना चाहियें। कमन मुख की नली के भीतरी परत को श्रीर सलवटों को घोना चाहिये। यानि के मुख पर स्तान, जलाहट श्रीर खुनली श्रनुचित मैथुन, श्रमेह, घातु के गिरने से, श्रिवक मूत्र के निकलने से या मले मोटे काराज़ या मेने कपड़े की श्रनुमती होने के समय गही बना कर उपयोग करने से होता है।

#### चिकित्सा

कारण को हराना चाहिये। यदि योनि में से धातु निक्तने के कारण पीड़ा और क्रेग है तो धातु वन्द करने की चिक्तिसा करनी चाहिये। यदि धनुचित मेथुन के कारण से है तो वह वन्द करना चाहिये॥

यह जुदं के कारण से हो सका है यदि ऐसा हो तो उपचार नम्बर १२ (देखो प्रध्याग ४० वां) का उपयोग करो। यदि गुदा के मुख धौर धांत के सिरे पर खुनली है तो चिनाने (thread-worms) के कारण से है सो प्रध्याय ३४ वें में जो चिकित्सा दी है सो करों॥

उपचार नम्बर २२ से उस भाग को जहां पर खुनली हो धीने से लाभ होगा। इस श्रीषधि से धोने के पश्चात् नम्बर २३ या नम्बर ११ उपचार को मतो। यदि फुंसिगां हैं तो उन को खोल कर टिन्कचर श्रापश्रोडाईन का फाहा सा लगा दो॥ गर्भाशय (uterus) श्रीर स्त्री-ध्रगद-कोष (ovaries) के रोग।

पीठ की पीड़ा म्रामाशय में निचे की म्रोर जनने की सी पीड़ा, म्रामाशय का फूज जाना, उबर, दूर्गन्धित घातु का योनि से निकलना, म्रोर म्रोर श्रार र अन्य लक्षण गर्भाशय या फज कोप के रोगी होने के कारण से होते हैं। जब किसी दशा में वे लक्षण रहते हैं श्रोर उपरोक्त चिकित्सा द्वारा नहीं मिटते तो स्त्रो को भ्रवश्य श्रस्पताल या चतुर डाक्टर के पास परिला श्रोर चिकित्सा के हेतु जाना चाहिये। कोई रोग जिन के ये लक्षण हैं भित भ्रासाध्य है भ्रोर यदि श्रोंपिश्व न की जाय तो शीव्र मृत्यु हो जायगी।

## वांमत्पन।

वियाह समय से ही किची २ स्त्री में सन्तानीत्पत्ति की शकी नहीं रहती है मा एक या दो वच्चों को जनम देने के पश्चात् यह दशा हो जाती है। यदि वांम्मपन विवाह समय से ही है तो इस का कारण यह हो सका है कि उत्पत्तिस्थान के कई प्रवयन यथोचित रीति से नदीं बढ़े हैं। वांम्मपन पति के रोग के कारण से या स्त्री के रोगी दशा से भी हो सका है। डाक्टर खुदंबीन के द्वारा पित के बीर्थ्य की जांच कर के बता सका है कि इन में जीवित विन्दु, उत्पादक जन्तु हैं या नहीं हैं। वांम्मपन की १०० दशाधों में से १६ हशाएं डाक्टर ने परिचा द्वारा पुरुष में दोष से बताई। दौष दगाएं स्त्री की प्रमेह या गर्मी द्वारा हो सकी है। ये राग पित के अनुचित विषय-वासनाधों में फंस जाने के कारण होते हैं॥

स्त्री में कई गंमा की द्शापं गभाशय वा स्त्री-प्रग्रह के प्रासाध्य रोगों से भी हो जाता है। कभी २ किसी दशा में चीर फाड़ करने से ये दशापं प्रच्छी हो जाती हैं, प्रयास यदि गभाशय पिंदले द्या जनने में फर गया है तो इस की मरम्मत हां सक्ती हैं या गभाशय या स्त्रो प्रग्रह को गिलटी निकाल दी जा सक्ती हैं॥

किसी २ दशा में वांमापन प्रसाध्य नहीं होता ग्रौर उन की चिकित्सा विकास किसी में निम्न लिखित रीति से हो सक्ती है :—

गर्भवती न होने का कारण प्रधिक सहवास भी हो सक्ता है। सहवास ऋतुमती होने के पूर्व और पश्चात् महीने में केवल एक या दो बार से प्रधिक न करना चाहिये। (देखो प्रध्याय २३ वां बाध्याय)॥

कभी २ गर्भाशय या योनि से धातु निकलने द्वारा गर्भवती होना

इकता है क्योंकि ये विन्तु इत्पादक जन्तु को नाश करते हैं। यह दशा प्रति दिन बोरिक ऐसिड की योनि पिचकारी सेने से मिट जाती है। ध्राधा ध्रोंस बोरिक ऐसिड चार सेर पानो में डाल कर योनी पिचकारी का जल तैयार करना चाहिये। पानी इतना गर्म रक्खों जो सहन हो सके। सहवास के समय ध्रौर उस के कई दिन पश्चात् योनि की पिचकारी वन्द कर देनी चाहिये। सहवास के पश्चात् कई घर्यटों तक स्त्रीको लेटा रहना चाहिये।

यदि स्त्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसकी शक्ती प्राप्त करने वाली चिकित्सा होनी चाहिये, उसे उत्तम पोष्टिक मोजन मिलना चाहिये, उस से प्रधिक परिश्रम न करवाना चाहिये, जिस से वह शोध थक जाए॥



#### प्रच्याय ३७।

## त्वचा के रोग श्रीर कोढ़

## खुनली।

खुजनी एक सुन्म कृमि के त्वचा के भीतर छेद कर के घुम जाने से होती है। साधारण स्थिति में बहुधा खुजनी उंगालयों के मध्य की त्वचा या कलाई की त्वचा या नाभि या छाती की त्वचा में छारम्म होती हैं॥

#### लत्तगा।

प्रथम खुनली होती है, फिर खुनाने के कारण झाले, फुड़ियां छौर जान चकते पड़ जाते है। यह वीमारी घराने में एक जन से दूसर जनों को ख़ित शीघ्र लग जाती है॥

खुनली से रिज़त रहने के लिये, रोगी के पर्लंग पर वैठना या लेटना न च'हिये क्यों कि खुजली रोगी के विद्योंने या पहिनमें के वख्न या तोलिया डिपयोग करने से भी लग जाती है॥

## चिक्तिसा।

रोगी को उचिन है कि प्रधम अपने शरीर को गर्म जल धौर सावुन से भली मांति घो ले, तथ नीन माग गन्धक और ७ भाग वेसलीन या नारियल का तेल मली भांनि मिला कर एक लेग बनाले, गन्धक और तेल को एक कांच के ऊरर, भली भांनि मित्राना चािश्ये एक लम्बी पतली छूरी से गन्धक कां मल २ कर मिश्रित करना चािहये। प्रत्येक रात और प्रान: काल को तीन दिन तक इम लेप को खुनली बाले स्थानों पर खूब मलना चािहये। इन तीन दिनों में विञ्चीना या पिनने का बस्त न पदलना चािहये। तीन दिन परचात् गर्म जल और साबुन से सान करने के परचात् वस्त्र भौर विञ्चीना बदलना चािश्ये। मेले विञ्चीने भौर बस्त को दसरी वार उपयोग करने के पूर्व, कई मिनिट तक अवालना चािहये। ये इस कारण भावश्यक है कि खुनलों के रोग-कृमि जिन के द्वारा रोग उत्पन्न हाता है नाश हो जाएं॥

## चीलड़ (जुपं) lice I

जो लोग श्रपने शरीर या धस्त्र को स्वच्छ नहीं रखते हैं ग्रहुधा उन के सिर श्रीर शरीर पर जुएं ग्रीर चीलड़ पड़ जाते हैं। जो कोई स्वच्छ बस्त्र पहिनता है ग्रीर श्रपने शरीर को स्वच्छ रखने के हेतु बहुधा स्नान करता है वह चीलड़ ग्रीर जुशों से बचा रह सक्ता हैं॥

चीलड़ों द्वारा खुनकी होती है धौर खुनाने से शरीर के भिन्न भिन्न धंगों पर घाव हो जात हैं। चीलड़ कपड़ों में मुख्य कर सीवनों में रहते हैं। चीलड़ों (जुमों) को नाश करने के लिये केवल यह ही अवश्यक है कि चस्रों का कुन्न समय तक खुब डबाल ढालो॥

पक प्रकार की चीजड़ पेसी होती है जो नामि के नीचे के केशों में
रहती है और कभी २ यहां से शरीर के और भागों में फैल जाती है, इन
चीलड़ों को नाश करने के तिये दो प्रेन 'दाल निकना' अर्थात करोंसिय
सबलीमेंट (Corrosive Sublimate) एक औन्स जल में अर्थात दो वड़े
वम्मचों में घोल कर इस पानी से हफ़्ते में एक बार कई सप्ताहों तक चीलड़ों
वाले भाग को घोना चाहिये 'दाल चिकना' या करोंसिव सबलीनेट एक
अत्यन्त नी ह्या विष है, और उस को उपयोग करते समय अति सावधान
होना चाहिये। ४० वें अध्याय के उपचार नम्बर २१ से भी ये चीलड़ मर
जाते हैं॥

## सिर की जुपं (Head Lice)।

जब किसी के सिर में जुएं हो जायं तो उन के मारने का उपाय यह है कि मिट्टी के तेज श्रीर नारियज्ञ के तेज के समान भाग मिला कर दो तीन दिन तक यह तेज वालों में रात के समय भजी मांति मजा करो। यह तेज मजने के पश्चात् सिर के ऊपर एक कपड़ा बांध देना चाहिये किर प्रातः काल के समय गर्म पानी श्रीर साबुन से तेज था डालना चाहिये। रोगी को सावधान होना चाहिये कि जब तक यह तेज उस के सिर में जगा रहे तब तक वह चूहहे या दीपक के निकट न जाए। यदि सिर में घाव हो गये हों तो उन पर वेसजीन या नारियज का तेज जगाना चाहिये।

जुओं के ध्रगहे या लीखं वालों में लगी हुई होती हैं। ये छोटे २ मोतियों की नाई वालों में पिरोई हुई देख पड़ती हैं। लीखों की नाश करने के लिये हफ़ते में दो बार वालों को सिरंक से धां डालना चाहिये धौर धोने के बाद महीन दांतों की कन्धों से वालों को भली भांति स्वच्छ करना ध्रीर काडना चाहिये॥

#### खरमन ।

खरमल केवल कारने ही में दुःख नहीं देते परन्तु हन के कारने से बहुन से भयानक रोग भी लग जाते हैं। विद्योंने या वस्त्र से उन को नाश करने का उत्तम उपाय यह है कि विद्योंने या वस्त्र को उवलते जल में दुवों दो यदि चारपाई की चूल में खरमल गुप्त रहते हों तो एक भाग कारवालिक ऐसिड (या क्रीसोल या इज़ाल या सेनीटस या फ़िनीइल) दशांश जल में मिश्रित कर चारपाई की लग चूल और देवों में डाल देना चाहिये। सारपीन (turpentine) का तेल भी इस में उपयोग हो सका है।

फुंसियां (Pimples) या काले मुख वाली फुंसियां।

फुंसियां (Pimples) चहरे पर कंधों श्रौर पीठ पर वहुधा दिखाई , देती है। काले मुख बाली फुंसियां, फुंसियों की नाई होती है, केवल यह झन्तर है कि इन फुंसियों के सिरं पर काखा धन्ता होता है।

## चिकित्सा।

मिठाई, पक्तवान, केक, काफ़ी, तस्वक् धौर मिद्रा को छोड़ देना धावरयक है। प्रातः काल को खठते समय एक प्याला गर्म पानी का पीना चाहिये। दिन में कई गिलाल पानी के पीने चाहिये। यदि नीयू का अर्फ़ पानी में मिला दिया जाय तो रोग शीव्र ध्रुक्त हो जायगा। प्रति दिन स्तान कर के एक मोटी तौलिया से रगड़ के मलना भी चिकिंग्सा का एक छपयोगी भाग है। कोठा प्रति दिन स्वच्छ होना ध्रावश्यक है। यदि ध्रुवश्यकता हो तो कुछ जुलाव की गोलियां जैसे 'कासकारा' की गोलिया छपयोग करो। फुंसियां ध्रौर काले मुख की फुंसियां एक सुई से खोल सके हैं (सुई को ध्राग की लो में गर्म करो कि रोग-इिम मर जाएं)। घहरे को बहुत गर्म जल से ध्रो कर ध्रौर सुखा कर उस पर लेप दिन में तीन वार मलो। लेप को ऐसे वनाध्रोः—श्राधा छोटा चम्मच गन्धक पिसी हुई लो ध्रौर दो र बड़े चमचे स्वेत सार (starch) ध्रौर चसल न प्रत्येक के लो ध्रौर इन्हें एक साथ मिश्रित करो॥

## म्राहोंरी (मंघौरी)

श्रित ही खणा ऋतु में वर्षों को श्रीर कभी २ वड़ों को भी लाल ह्दोड़े या श्रित कोटे हाने खचा पर निकालते हैं। ये पसीना निकलने के कारण से होते हैं।

## चिकित्सा।

त्वचा को ठग्डे पानी से स्पंज करो अर्थात् कपड़े से मिगो के पोंछो तंब टालकम पावडर (Talcum Powder) छींड़को। यदि टालकम पावडर नहीं मिल सकता है तो गेहुं का आटा या स्वेतसार (Starch) पदार्थ का, हपयोग करो। आधे गिलास पानी में ३ वड़े चमचे पकाने का सोडा (Soda Bicarbonate) को घोलो, और इस में १४ या २० ब्रन्द कारबोलिक ऐसिड को डालो, यदि इस में कपड़े के टुकड़े या बादल के टुकड़े को मिगो के त्वचा को पोंछो तो खुजली और जलन बन्द हो जायगी॥

## उकौत, झाजन (Eczema)।

शरीर की त्वचा पर इस के चकते होते हैं, जजाहट खुजली धौर रस (पक प्रकार का द्रव्य पदार्थ खुजली के स्थानों से निकजता है) पीछे पपड़ी बन जाती है। डकात (काजन) से कभी २ त्वचा फट भी जाती है। डकौत चिहरे पर, खोपड़ी पर, जोड़ों के पास, त्वचा की तहों में होता है।

## चिकित्सा।

इस त्वचा के रोग की खिकित्सा करना श्राति ही कठिन है। मांसाहार शोर तम्बाकू शोर मिद्रा का त्याग करने से चंगा होने में जाभ होता है। प्रति दिन श्रधिक जल पान करना चाहिये, फल प्रति दिन खाश्रो, पानी में शीबू का श्रकी मिलाकर पीने से लाभ होता है। टट्टी प्रति दिन होनी चाहिये। यदि रोगी का काष्ट बद्ध है तो रोग चंगा नहीं हो सक्ता है॥

रोगी स्थानों में साबुन धौर पानी न जगाधो, स्वच्छ नरयक्ष का तेज या वैसजीन को पिघजा कर पपड़ो को हटाने के जिये चुण्ड़ना चाहिये।

रोगी स्थानों को न खुजलाश्रो। इनेटे वालकों के हाथां को कोई तह

उक्तैत के धारम्म में प्रथम खुजली वाले भागों को लोशन से स्पंज करो। लोशन ऐसे बनाधोः—एक ख़ूब भर के बड़ा खम्मच पकाने के सोडा को एक गिलास पानी में ढालो कि इस पर टालकम पावडर या कुड़ स्वेत सार पदार्थ या स्टार्च क्रिड़को धौर तब पट्टी गाँधो॥

गिंद कुछ गीली है और पपड़ी भी है तो एक लेप लगाओ इस प्रकार बनाओ:—जिंक भ्राक्साइड (Zinc Oxide) दो छोटे चम्मच, उतना ही इरार्च, इतना ही वसलीम या निर्मल मारियल का तेल एक बड़े चमचे भर इन तीनों को एक साथ मिश्रित कर रोगी भाग पर लगा दो॥

यृदि पहज़ोना वहुन काल से हैं और रोगी स्थान सूत्रे और विजने वाले हैं तो पाधा रड़ा चम्नच कोनदार के द्रवर पदार्थ का जो और दो वड़े चन्त्रच तिङ्क चन्द्रचाइड, इन को मिला कर रोगी माग पर लगाओं। किलो र रागी का गन्ध ह का लेर की खक्ती के निये हैं जामदायस

द्द्रवचा का रोग है जो शरीर के किसी भी भाग में हो सका है यह पत्त रोग-कृति द्वारा होता है, जो उस फड़्न्सी के न हैं होता है जो साव के डपर हो जाती है, यदि वह रात मर वर्नन में रक्षा रहे।

यह रोग ऐसे जन के गरीर के रगड़ने से, वस्त्र में, यः वीनिया या विद्योते से, जिसे दृष्ट् रोग है, हो जाना है। यह शीय फैल जाता है और डन बाज हो जिन क मरीर या बिर पर दृष्ट् है पाठशाला न मेजो जब वक कि घडड़े न हो ज.एं॥

दृष्ट् रह होटे ल'ल या भूरे धाने वे घारंम होता है और सब दिशा मों में फैनता है जिन्न करने प्रवन्त भाने का केन्द्र त्वचा के ज्यामाविक रंग पर झा जाना है जह यह होता है, नो राग का झाकार हुछ के सामान हो जःता है, और ख़ज़ जी वीच्य होती है॥

इरही द्मः में नीचे दियः हुमा नेप सन्दर्ग क्षाल को लगामी:— एक द्वोटा वस्तव मर (१ ड्राम) रेसोर्सिन, (Resorcin), १० प्रेन वैति सिविज ए सड (Salycilic Acid) चौर वा वह चम्मच (पा म हाम) बैसजीन या न रियज का तेन हन को मिलिन करी। प्रात: काल तारपीन बग'झा और दो या तीन दिन तक रात को लेप और भोर को तार पोन (turpentine) जनाया करो ॥

असाध्य दशाओं के जिये घाइयं डीन का लेप प्रति विसरे दिन हो या तीन वार लगाची भीर नामक री भागधि इस प्रकार से बनाई जानी है कि दा हहे बन्मच (या १ घेन्स) मरहम में २० प्रेम क्रिसेरोबीन अर्थात गोझा गानहर [chrysarobin (goa powder)] ज्ञाल कर मिला लो यह मग्हम बज्जन उत्तम करता है और इस की मित दिन बस्योग न करना

रोगी के वस्त्र पर दाद के रोग कृपि होते हैं इस कारण से वनियान इत्यादि वस्त्र जो वचा पर पिहने जाते है उन्हें सप्ताह में एक वार श्रवश्य उवाजना चाहिये॥

## सिर का दाद।

सिर का दाद वर्षों में बहुधा होता है। इस से बाज सफ़ेद हो जाते धौर गिर भी पड़ते हैं, बड़े बड़े ज़िज़ के पपड़ी बाज़े घाव सिर पर हो जाते हैं कभी २ सिर के समस्त वाज भड़ जाते हैं॥

## विकित्सा।

सिर के दाद की चिकित्सा वाल काटे विना नहीं हो सकी। सब से उत्तम उपाय यह है कि दाद वाले स्थान थ्रोर उसके निकटवर्ती स्थान को श्रस्तुरे से स्वच्छ करवाथ्रो॥

वानों को मुंडाने के पश्चात् वही चिकित्सा हो सक्ती है जो उपरोक्त शरीर के दाद के लिये बताई गई है। एक प्रकार का सिर का दाद ध्रित कठनाई से ध्राव्हा होता है, यदि उपर लिखे हुए इपायों द्वारा ध्रव्हा न हो हो किसी टाक्टर की सम्मित केनी चाहिये, नहीं तो रोग बढ़ कर ध्रमपूर्ण सिर को गंजा कर देगा॥

## फोड़े धौर त्वचा के घाव।

बहुत से वालकों में किसी न किसी प्रकार के घाव शरीर की त्वचा के किसी न किसी भाग में होते हैं। इन घावों का साधारण कारण मैलापन है। यदि वालकों को प्रति दिन स्नान कराते तो वे रोग छमि जिन से ये घाव होते हैं त्वचा पर से निकल जाते॥

वातकों की विचा को घावों से रिवत रखने के तिये आवश्यक है कि उन के शरीर और वस्त्र को स्वच्छ रक्खो और उन्हें मिक्खयों और मच्छरों के काटने से वचाधों ॥

यदि वालकों की भूमि या घूलि पूरित गली में वैठने या लेटने दोगे हो किसी न किसी प्रकार के फोड़े उन के प्रवश्य ही निकल प्रावेंगे॥

यदि वालक की खाल पर खरोंच लगी या कुचल गई है तो घोट खंगे स्थान की घो के स्वच्छ करो। खरोंच या कुचले हुए भाग की खुखाने के परचात् घोड़ा सा बारासिक एसिड का पावडर छिड़को या उस पर घोड़ासा टिङ्कचर ध्रापध्रोडीन लगा हो। यदि धाव से जल निकलता है तो टिङ्कचर ध्रापध्रोडीन न लगाध्रो। घोरासिक ऐसिड का पावडर या ध्रापध्रोडीन खरोंच या कुचले भाग को पकने न हेगा॥

जब वालक के शरीर पर फुंसियां हों सो को चिकित्सा इस प्रध्याय में फुंसियों के निमित्त वताई गई है उस का उपयोग करो। यदि वालक फुंसियों को खुजलायगा तो घाव हो जायगा॥

यदि त्वचा पर धाति सूत्म फुसियां हैं तो छन को सूई से या हों।
सेज़ बांस के टुकड़े से खोलो, सूई या बांस के टुकड़े को उपयोग करने के
पूर्व या तो टिङ्कचर धाएग्रोडोन में या खोलते जल में डुवोध्यो। फुंसी को
खोल कर धौर उस में से पीप निचोड़ कर निकाल डालने के पश्चात्
पक छोटा फाहा एक बांस की चिपट्टी के सिरे पर कुछ कई लपेट कर
बनाथ्रो। इस फाहा को टिङ्कचर धाएथ्रोडीन में ह्वां कर फुंसी में घुसेड़
हो। तत्पश्चात् थोड़ी सी कई या स्वच्छ कपड़ा फुंसी पर लगा कर
एक स्वच्छ कपड़े की पट्टी बांध दो॥

यदि त्वचा पर फोड़ा है तो उसे छोटे फल वाले तेज चाकू से खोलना चाहिये। "चाक्रू को कई मिनिट तक उवालो। उस को खोल कर उसी प्रकार का सेवन करों जो ऊपर उताया है। यदि रोगी को वार २ फोड़े धोते हैं तो देन में तीन वार पाव ब्रेन केलशियम सलफ़ाइड (Calcium Sulphide') जा दो॥

पक बड़े को इं की चिकित्सा ऐसे करो:—इसे पहिन्ने जोशन से घो हाजो। जोशन ऐसे बनाधो:—एक चाय के चम्मच भर जाइसोज (lysol) को गिजास भर पानी में हाजो। दूसरा जोशन यूं बनता है कि परमेगनेट धाव पोटाश के कुछ थोड़े टुकड़े हो बड़े चम्मच भर पानी में ढाजो, कोड़े को घा हाजने के पश्चात् कुछ वोरासिक ऐसिट इस पर छिड़को ॥

लफ़ेदा का मरहम या व्हाईट प्रेसीपिटेट झॉइन्टमेन्ट (white precipitate ointment) साधारण वालक के गर्दन झौर चहरे के साधारण फोड़ों के लिये झित उपयोगी हैं॥

वड़े खुने भौर कचे घाव के निये यह चिकित्सा भनी है कि दो तीम तह उस कपड़े की जो एक वड़े चम्मच भर नमक को प्यांना भर पानी में घोल कर लोशन बना कर गीला कर जो लगाश्रो। इस गीले कपड़े के ऊपर तेल खुपड़ा हुआ काग़ज़ रक्खों तब पट्टी बांधो। प्रत्येक घर्यटे नमकीन जल में कपड़ा मिगोश्रो यह चिकित्सा श्रांत लाभकारी है॥

## कोढ़ ।

कोड़ एक रोग-कृमि बीमारी स्तय रोग के समान होती है। इस के रोग कृमि रोगी के शरीर के घावों में ध्रौर इस की नाक के रेट में पाये जाते हैं। इस बात का निर्णय हो चुका है कि कोड़ कई प्रकार के भोजन, जैसे मक्की के खाने के द्वारा, नहीं होता है। यह रोग पशुओं द्वारा जगता है यह भी चूक है; पर्न्तु जिस मनुष्य को यह रोग है उसी से जगताहै॥

यह हो सक्ता है कि कोड़ किसी प्रकार के कीड़ों द्वारा जेसे, जुएं, चीजड़, खटमल और पिस्सू से जगता है॥

जब घर में एक को कोह होता है तो घराने के धौर जनों को भी खग जाता है। इस कारण निकटवर्ती सम्बन्ध द्वारा रोग फैजता है। यह रोग बहुधा ऐसे जोगों में पाया जाता है जो मैजी, घनी मगडिजयों में रहते हैं धौर श्रपने शरीर को स्नान द्वारा खाफ़ नहीं रखते धौर न वार २ ध्रपने कपड़े धोते हैं॥

#### जन्म।

दो प्रकार का कोढ़ होता है, पर दोनों एक ही प्रकार के रोग छिम द्वारा होते हैं। कोढ़ के प्रथम जल्ला जो दीख पड़ते हैं यह हैं : ज्वर चढ़ना सिर पीड़ा धौर शरीर के मिन्न र धाड़ी में पीड़ा होना या शरीर के मिन्न र भागों में ठएड जगना, सुन्न सा ज्ञात होना। दूसरा प्रथम जल्ला पसीना निकलना है, पसीना सम्पूर्ण शरीर में या शरीर के एक भाग में जैसे हाथों या पैरों या सिर में निकले। पीछे चहरे पर छौर श्रंगो में दाने निकलना धौर मुख्य कर के माथे की, गालों की, नाक की, कान की, होंठों की त्वचा पर गांठे पड़ने लगती हैं। बहुवा खाढ़ी मूंकों धौर पलकों के बाल सह जाते हैं, पीछे कोढ़ द्वारा पलकें, नाक उंगिलयां धंगूठे धौर शरीर के धौर र भाग सड़ कर गिर पड़ते हैं॥

दूसरे प्रकार का कोढ़-रोग केवल चेतना तम्तुओं को मुख्य कर जगता है धीर सम्पूर्ण स्वशंन्द्रिय झान मर जाता है परन्तु स्वशंन्द्रिय झान के मरने के पूर्व तीत्या पीड़ाएं मुख्य कर खामने के हाथों धीर सामने की टांगों में होती हैं। पीछे त्वचा पर धन्वे दिखते हैं, ये धन्वे प्रथम तो जाल होते है पर थांड़े काल परचात् इन धन्वों का केंद्र रवेत हो जाता है छौर इस में कुछ स्वर्श झान नहीं होता है। बाल सड़ जाते हैं, लहवटें धौर छिलकें दिखाई देते हैं, फिर समय पा कर हाथों धौर पैरों के स्नायु सुज पड़े जाते हैं। उंगिलयां, धंगूठे धौर शरीर के दूसरे धंग सड़ कर सड़ जाते हैं। चिकित्सा।

प्रत्येक कोह के रोगी का समाचार स्वास्थ्य श्रम्यत्त को देना चाहिये सरकार प्रत्येक देश में कहीं न कहीं कोहियों के श्रस्पताल बनवाती है इन ध्यस्पतालों में उत्तम रत्ता और चिकित्सा के उपाय उपयोग होते हैं छौर कुठ खर्च भी नहीं होता है। यदि रोगी प्रस्पताल को जावे तो रोग से चंगे होने की धाशा है। यह मुख्य वात है कि जब का ध्यारम्भ हो तव ही फ़ौरन कोढ़ की पहिचान करा ली जाय। क्योंकि जितनी शीघ्र चिकित्सा हो उतनी ही धाधिक धाशा रोग को रोकने की होती है इस कारण ज्यूं ही रोगी किसी भी लत्तण को ध्यपने शरीर पर देखे तो तुरन्त ही ध्रच्छे घर्षाल जावे॥



## नेत्र और कान के रोग

चिङ्गारी या ध्रन्य वस्तुध्रों का नेत्र में पड़ जाना।

जव चिङ्गारी या धृिल के क्या नेत्र में पड़ जाते हैं, तो उंगली से नेत्र को न मलो, न रूमाल से नेत्र को पोंक कर क्या निकालों, रोगी को लिटा दो

पहिली उंगली श्रीर श्रंगुठे से नेत्र की खोल कर बोरिक ऐसिड का लोशन नेत्र में डालो इस से चिड्डारी या कण धुल जायगा।

यि इस से चिङ्गारी या कण न निकले तो पलक को उलटाओ। रोगी को नीचे दृष्टी करने को कही और हाथ धो कर के वरीनी और पलक के छोर को दृहिने हाथ की उंगली और अंगुठे से खोलो। तब पक छोटी पेंसिल या बांस के टुकड़े से ऊपर के पलक को द्वाओं और उसी समय नीचे के पलक को सामने उठाओं ऐसा कि पलक का भीतर का भाग वाहर आवे (देखों उदाहरण पृष्ट २६६) पलक को



नेत्र में कुछ पड़ जाय <sup>उ</sup>से निकालने की पहली विधि

पेसा रक्खो जब कि स्वच्छ कपड़े से चिङ्गारी या दूसरे ध्रन्य पदार्थ को नेत्र से निकाल रहे हो। चिङ्गारी या नेत्र में जो वच्तु पड़ गई थी निकालने के पश्चात् नेत्र में पीड़ा मिटाने के हेतु कुछ बून्द वोरिक पेसिड के खोशन फी डालो।

यदि नेत्र में एक दुकड़ा चूने का पड़ जाए तो आंख को एक छोटे चम्मच सिरका और ग्राधा गिलास पानी मिला कर घो डालो॥

पलक के छोर का सूत्र जाना—चिकित्सा।

पहिले सुखी पपड़ी को गर्म जल से पलकों को घो कर निकालो। वरीनी के ढीले वाल खींच कर निकाल डालो तब प्रति रात मरहम ज़रा सा लगायो यूं वनथोः—पक पड़े चम्मच (४ ड्राम) वैसलीन में ४ प्रेन पीली थ्रॉक्साइड थाव करक्यूरी (Yellow Oxide of Mercury) को मिश्रित करो॥

(२६४)



श्रन्य पर्दाय नेत्रों से निकालने की दूसरी विधि।

#### विलली निकलना।

गुहेरी निकलना पलक पर का फो है। यदि गुहेरी बार २ निकलती है। रोगी को जा कर नेत्र-वेद्य को ने। दिखा कर परीक्षा करानी चाहिये कदा चित् चश्मा लगाना स्नावश्यक हो॥

## चिकित्सा।

पलफ को श्रित गर्म जल से थो, गुहेरी पर के वाल निकाल डालो श्रीर तथ लकड़ी की दांत खरोचनी या छोटी पतली लकड़ी की सलाई के सिरे को टिक्चर श्राइबोडाइन में डाल कर इसी

सिरे से विल्ती के वाल निकालने के द्वारा जो सूत्म छेद हुआ उस में डालो। जब गुहेरी में से पीप निकल आता है, तो कुछ मरहम जो उपरोक्त प्रकरण में वर्णन किया है पलफ के किनारे पर सूजन के लिये लगाओ॥

## नेत्रों का ग्राना।

नेत्रों के श्राने के साधारण कारण ये हैं:—धूलि या मैल नेत्र में पड़ जाना, नेत्रों को उंगली से मलना, एक मले कपड़े या कमाल से नेत्रों को पेंछ्ना, मुंद को तालाव के पानी में धोना, चिलमची श्रीर तौलिया उन लोगों के उपयोग करना जिन के नेत्र ध्याये हैं। यालकों के नेत्रों पर मिन्ख्यों को बैठने न देना चाहिये॥

तम्बाक् पीना, सिगरेट पीना, या किसी भी प्रकार की मदिरा पीने से नेत्रों का उपरोध होता है छौर वहुत से नेत्र रोग होते हैं। किसी वालक की आंखों में वहुत सा रवेत या पोला पीप होता है इस का कारण प्रमेह के रोग-कृमी हैं, यह नेत्र रोग वड़ा ही भयानक कह साध्य है और इस के द्वारा बहुतेरे अन्धे हो जाते हैं। यदि डाक्टर इस की चिकित्सा न करे तो निश्चय अन्धे हो जाएंगे। इस प्रकार का नेत्र रोग छोटे उत्पन्न हुए वालकों में वहुत पाया जाता है। इसे रोकने के क्षिये कुछ वृन्द आर्गिराल (Argyrol) जोशन की ज्यूंही वालक उत्पन्न हो इस के नेत्रों में डाल हो। (देखो शन्याय ४० वां, उपचार नम्बर ३)॥

सब प्रकार के ध्यसाध्य नेत्र रोग धाति छूत के हैं धौर एक जन से दूसरे को तौलिया, रुमाल, साधुन, विजमवी हत्यादि से लग जाते हैं। इस जिये यदि घर में एक जन को नेत्र रोग है तो उस की तौलिया विजमवी साधुन को दूसरे लोग उपयोग न करें। वह जो रोगी की विकित्सा करता है धौषधि डालने के पर्चात् प्रत्येक बार ध्रपने हाथों को गर्म जल धौर साधुन से मली मांति धोवे। मिन्खयों द्वारा भी नेत्र रीग फंजता है इस कारण बालक के नेत्रों से मिन्खयों दूर रक्खों॥

चिकिरसा।

किसी भी प्रकार से छांख छाने में वोरिक एसिड के लोशन का उपयोग करो। एक प्याले जल में दो वहे चम्मच वोरिक एसिड के हालो यह छोषि एक स्वच्छ वोतल में रक्खो। उपूंर लोशन का उपयोग करो त्यूं स्यूं छोर पानी मिलाते लाओ जब तक कि धोतल का सब पावडर समाप्त न हो जाय। एक छोपि वृन्द छोड़ने घाली नली से छोषि प्रति तीन या खार घराटे डालो या इस से अच्छा उपाय यह है कि " छांख दे प्याले" को छोषि से छाधा भर दो तय इसे नेत्र पर लगा दो कि ठीक से पलकों पर जम लाए। सिर को पिक्रे मुकाओ छोर पलकों को खोलो कि छोषघ भीतर नेत्र में प्रवेश करे इस " नेत्र-प्याले" को नेत्र पर कई मिनिट तक लगाये रक्खो। वोरिक लोशन के उपयोग करने के परचात् प्रति सैंकड़ा १० छंश छार्गिराल लोशन का बना के एक २ वृन्द एक २ नेत्र में डालो॥

यदि वोरिक एसिड या छार्गिराल प्राप्त ने हो सके तो छाधा छोटा खम्मच नमक को पानी में डाल कर इस जल का उपयोग करो, नमक पानी में मिला कर उसे उपालो सब ठयडा कर के उपयोग करो॥

नेत्र भाने की चिकित्सा में यह खावधानी श्रित दी मुख्य है कि जो कुछ नेत्र में उपयोग किया जाय श्रित स्वच्छ हो॥

द्रीकोमा (Trachoma) पलकों के भीतर दाने पड़ जाना।

यह नेत्र रोग का एक श्रांत श्रसाध्य क्रव का रोग है, यदि इस रोग
के रोगी की पत्नकं नीचे को खींची जाएं कि मीतरी सतह दिखाई दे तो यह
देखोंगे कि पत्नक में श्रसंख्य कोटे २ दाने हैं इस की चिकित्सा नेत्र श्राने की
चिकित्सा के समान करो, पर इस में तृतिया (Copper Sulphate)
सोशन श्रोर कई श्रोर श्रोषधियां भी चंगा होने के हेतु उपयोग करनी
पहेंगी। यह एक श्रांत स्तृत का रोग है श्रोर डाफ्टर से श्रवश्य सम्मति
सेनी साहिये॥

# स्वास्च्य घोर दीर्घायु

माहातिक भाव से पुस्तक को नेत्र से एक फुट की दूरी पर पड़ केता चाहिरी। चित्रं पुरत्का को निकट रखना पहला है तो प्रत्यन है कि तुम्हें चर्मा जगाना चाहिये । पहुते समय होषा का धर्मे सा दिखाई देना, प्राप्त होती है कि तुम्हारे नेत्र विषाहे के हम दिगाह को ठीक करने के लिये प्रक तें इन्हों के यहां जाना चाहिए जो नुम्होरे नेत्रों की प्रीत्ता कर ठीका प्रकार का चरमा दें होता वे जीवा जो चरम वेचते हैं। जिसे फेरी नगात फिरते हैं विश्वास योग्य नहीं हैं॥

हात हा हिंदू प्रायः एक हंच गहरा है। कात है हेंद् की भीतर होर पर एक मिही है जी कान का परहा कहनती है (देखी डहाहर सा प्रायत छ। (३ वां) इस होई में मेला एकत्र हो कर महिरायन हो सका है। वहिरा-पन जो धक्समात होता है बहुया कान में मैला एकत्र होने हैं हारा हो

में सीड़ा को तीन या चार ग्रहे चनमच गर्म जल में मिलाओ, बार्चे कान का केल निहालने हैं। लिए रोनी को हिंहनी और लिहाओ, गर्म औरिय कान में हालों। जल को कई मितिट. कान में रहने दो कि कैल को कोमल करे तक प्रकारी द्वारा कुछ गर्म हो पान मल का कामल कर तव कुछोडी विकारी द्वारा कुछ गर्म हो पिछ कान में से के का निकालने के हेख के होर पर इहं करेंद्रों । यह भनी भृति देख पर निर्मय हर नो कि के द्वार पर छुछ एई लपटा । यह भवा भाव एवं कर कर का कि विवार्द के होर पर हुई बनी है। इस को सावधानी से हेंद्र में हानो झौर हुई बार भुमाओं तह निकालों ऐसा हरते से भेल हा। हर निकाल आया।। इह बार समाना एवं गणनाता प्रवा करन क मल का हर निवस नावता के परदे तक धुसाना पहुँगा क्योंकि कान के परदे का समार के उपरांच की जाता है। इसाना पहुँगा क्योंकि कान के परदे का समारा के उपरांच की जाता है। के समारा के के स्वर्ध का समारा के स्वर्ध पर्

विहरायना जो धीरे २ होता है और हड़ता के वहुत होता के होता है। क्षा आता है रहेंचा करके नाका ह आर हहता च वहत हाल व हाता वार प्राथमा जा वार प्रवास ह आर हहता च वहत हाल व हाता हैं महत्र में एक विक्र हैं। जह नाक में जिनाम होता है या कार्य आर कान तो रोग-होमि कान में प्रवेश करते हैं और विहिरेषन है कार्य होता है

बढ़े हुए कहवे और राद्द भी विहरेपन के साधारण कारण हैं (देखों २६ वें अध्याय में चिकित्सा के लिये) इस प्रकार से बिहरेपन को चंगा करने के लिये नाक भीर कराठ में प्रौषधि लगानी चाहिये। नाक को दिन में तीन बार पकाने वाले सोडा का एक चम्मच भर कर और एक छोठा चम्मच नमक का एक गिलास पानी में मिलाकर लोशन वनाओ, उस से धोओ धौर नाक स्वच्छ रक्खो। लोशन को उपयोग के पूर्व गर्म करो और इसी धौषधि से दिन में तीन वार कराठ का कुछा करने में उपयोग करो॥

## क्या करना चाहिये जव कोई कीड़ा या दुसरी वस्तु कान में घुस जाय।

यि कोई कीड़ा कान में घुस जाय तो कुछ नारियल का तेल या सुगफली का तेल डाल कर उसे मार डालना चाहिये। धौर तथ पिचकारी द्वारा जो इस घ्राच्याय के पिहले भाग में वर्ताई है निकालना चाहिये। यि कोड़ा दिलाई देवे तो उस को छोटी चिमटी से पकड़ कर निकाल डालना चाहिये॥

पेसे दह पदायों को जैसे कंकर या मरर निकालने के लिये कान को नीचा करो, कान को पकड़ के सामने थ्रौर पीछे की थोर खींचो थ्रौर कान के छिद्र के सामने त्वचा को मलो। पेसा करने से कभी २ सेम, मरर या कंकर वाहर गिर पड़ेगा। यदि कान में सेम या थ्रौर किसी प्रकार का वीज हो तो कान के छेद में ज़रा सी शराव डाज दो कि वीज फूल न जाय। यदि उपरोक्त उपाय लाभ दायक न हों तो उत्तम होगा कि डाक्टर की सम्मित लो क्योंकि उस में से निकालने के यत में कान को वहुत हानि पहुंच सक्ती है।

## कान की पीड़ा।

कान की पोड़ा बहुधा नाक श्रीर कएड में सर्दी लगने के कारण मध्य कान में सूजन हो जाने से होती है। बढ़े हुए कहवे श्रीर ग्रद्दों द्वारा बहुत कान-पोड़ा होती है, नाक को ज़ोर से क्रिनकने से भी कान की पोड़ा होती है। ग्रोता लगाना या तरङ्गों में स्नान करने से भी कान पीड़ा होती है॥

## चिकित्सा।

लेट जाश्रो श्रौर पीड़ित कान को एक रवर की थैली में गर्म जल भर कर या एक बोतल में पानी गर्म भर कर लगाश्रो प्रत्येक दो घराटे ज़रा खा गर्म जल जो सह सक्ते हो कान में डालो तब कान को हई से सुखा हो॥ यदि कान १२ घर्यों या उस से भी श्रिधिक देर तक पीड़ित रहे तो एक डाफ्टर की सम्मती लेनी चाहिये॥

#### कान का पहना।

जब कान की पीड़ा के परचात् कान वहने जगता है ती यह प्रत्यक्त है। कि उस पीप ने जो कान में बना फान के परदे को फोड़ दिया है॥

पक्ष छोटी लकड़ी की सलाई को लो छौर हल के पक सिरे पर ख़क्छ कई लपेट के दिन में दो पार कान को सुखा दो। तव एक कई का फाहा गर्म वोरिक पेमिए में (वही जो नेत्र के लिये उपयोग किया था) भिगोणो छौर इस फाहा का कान के छिद्र में उपयोग करो। पेसा करने के पश्चात सुखी कई का उपयोग कर कान को सुखा दो छौर तव सुखा पोरिक पेसिट का पावहर कान, में डाल दो। सुखा वोरिक एसिट कान में एक छोटी काराज़ की नली वना कर हालो। कुछ थोड़ा सा वोरिक पावहर काराज़ की नली में हाल फर कान के छेद में घुसेड़ो छौर फूंक कर पावहर कान के छेद के भीतर हाल दो। यह चिकित्सा प्रति दिन करनी चाहिये। छेद का मुंह छौर कान के भाग जो पीप से गीले ही जाते हैं तो वहां पर वेसलीन या नारियल का तेल चुपड़ना चाहिये कि फोड़े होने से वधे रहें॥

जव कान वहता है धौर यदि कान के पीछे पीड़ा विदित होती है सो वह एक ध्रित ध्रलाध्य रोग का चिन्ह है घौर यदि डाक्टर से सम्मित ते कर उस की चिकित्सा न करें तो शीव्र मृत्यु हो जायगी॥



#### श्रध्याय ४४।

## श्राकस्मिक घटनाएं।

श्राकित्मक घटनाएं धौर चोटें प्रति दिन श्राती हैं। प्रत्येक घड़ें घराने में ऐसा कोई दिन फिटनाई से बीतता होगा जिस में घर के कोई जन का कुछ कट न जाय, या कुचल न जाय, या नेत्र में कुछ पड़ न जाय, या दांत में पीड़ा न हो। कमी र हानि श्रधिक होती है जैसे हड़ी टूट जाना या गहरा कट जाना जिस से रक्त खूब श्रधिक वहला है। जब ऐसी घटना होती है तो बहुत से जोग केवल खड़े हो कर देखते ही हैं परन्तु उस मनुष्य की जिसे चोट लगी है कुछ सहायता नहीं कर सक्ते हैं। प्रत्येक को यह जानना श्रावश्यक है कि धाफरिमक घटनाधों में क्या करना चाहिये, क्योंकि शीव उचित उपाय करने से तुम किसी की जान बचा सकोगे॥

## पद्दी बांधना। (bandage)

प्रत्येक चोट में पही बांघना ध्रावश्यक होता है इस जिथे प्रत्येक को यह जानना छचित है कि शरीर के भिन २ भागों में पही कैसे बांधनी चाहिये। पही स्वच्छ कपड़े की होनी चाहिये। बांहों ध्रौर टांगों के जिये प्रायः २ इंच खोड़ी पही होनी चाहिये। उंगजी के जिये पक इंच खे छुछ कम चौड़ी पही होनी चाहिये। भजा होगा कि पहिजे से कई पहियां तैयार कर के रख जो। इन को जपेट कर स्वच्छ काग़ज़ या स्वच्छ कपड़े में एक्खो। ध्रागामी तीन पृष्टों में उदाहरण दिथे हैं कि पट्टी (bandage) कैसे ठीक ध्रौर छचित रीति से बांधनी चाहिये॥

#### **इचल जाना।**

जब एक जन गिर जाता है या श्रपने शरीर के किसी भाग को भारता है या किसी से भार खाता है जो चमड़ा बहुधा ट्रट्सा तो नहीं है परन्तु त्वचा के भीतर के मांस को हानि पहुंचती है श्रीर कोई र छोटी नीजी रक्त नाजियां ट्रट जाती हैं इसी के कारण से चोट जगने के पश्चात् चोट की जगह धन्मा दिखाई देता है॥

( २७१ ) '

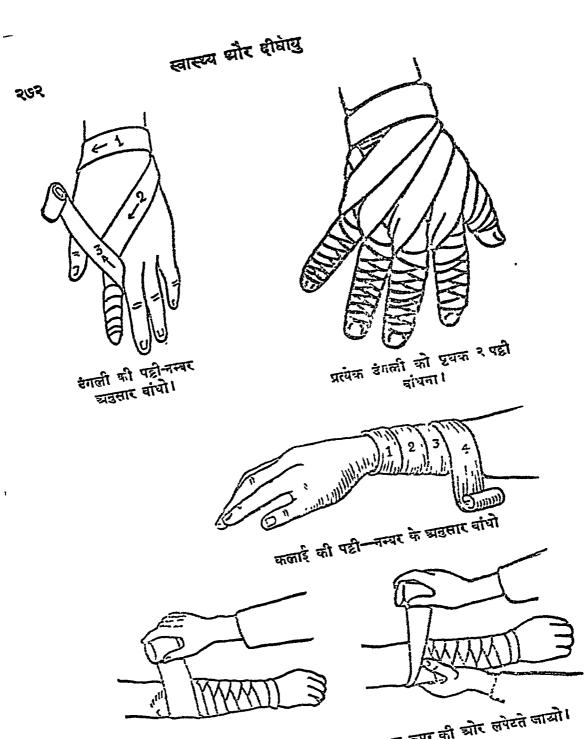

नांह की पट्टी—कलाई से लपेटते हुए चित्राहसार जपर की घोर लपेटते जायो।



पांव की पट्टी—नम्बर के अडसार बांधो

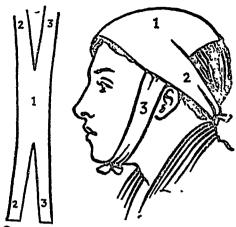

सिर की पट्टी-जैसा दिखाया है वैसा कपदा काटो, नम्बर के अनुसार नांधो



जांघ की पट्टी—जैसे नीचे वताई है वैसे पट्टी काटो खौर जपर के समान वांघो





पट्टी की काट छांट की रीति

## स्वास्थ्य भौर दीघायु





त्रिकोण पट्टी बांच लटकाने के लिये।





त्रिकोगा लिर की पट्टी एक च्चोर का द्रश्य।



कन्धे और अपरी वांह की पहियां।

#### चिकित्सा।

तुरन्त हिम जल या पहुत ही ठगुडा जल डालो। यदि वर्फ़ का पानी या प्रति ठगुडा पानी न मिले तो यह करना उत्तम होगा कि कपड़े (जैसे क्रमाल या छोटो तौलिया) की प्रति गर्म जल में डाल के निचोड़ कर हिलाओ और इन कपड़ों को चोट के ऊपर लगा हो, इन कपड़ों को वार २ गर्म जल में भिगोओ या एक वोतल गर्म जल से भर कर कपड़ों पर रख दो॥

चोट लगे भाग को बढाछो। इस से पीड़ा मिटती है॥

यि सोट लगे भाग का समझ कर गया है तो फाहा से टिक्सर धाहथोडाइन लगाधो या छुद्ध वोरिक ऐसिड का पावडर उस पर छिड़को धौर एक स्वच्छ कपड़े की पट्टो वांघो॥

## त्वचा का छिल जाना धौर चोट लगना।

जब चमड़ी छील जाता है या जब ज़रा सा कर जाता है तो सब से उत्तम उपाय यह है कि फाहा बना कर टिक्चर छाइश्रोडाइन लगा दो तय थोड़ा सा बोरिक पेसिड का पावडर छिड़क दो छौर पट्टी बांध दो। टिक्चर छाईश्रोडाईन से जब पहिले लगाते है तो पीड़ा होती है परन्तु यह पीड़ा केवल कुछ सेकरड तक ही रहती है। यहि चोट लगा स्थान मैला हो तो भी टिक्चर छाईछोडाँइन लगाने के पूर्व उसे मत घोछो॥

यि ज़रा सी चोट लगी है तो केवल एक बार छौषि लगाना वस होगा। परन्तु यि चोट अधिक लगी छौर घाष वड़ा है छौर घाष के छास पास की त्वचा हुसरे दिन लाल छौर फूली है तो पट्टी निकाल हो छौर यदि पीप हो तो गर्म वोरिक एसिड के लोशन से (एक छोटा चम्मच वोरिक ऐसिड को छाधे प्याले गर्म जल में डालो) धो डालो। घोने के परचात् एक कपड़ा इस में गीला कर घाव पर रख कर पट्टी वाँध हो। यदि कपड़े को प्रत्येक घराटे वोरिक एसिड के लोशन में गीला कर घाव पर रख हो परिक एसिड के लोशन में गीला कर घाव पर रख लोगों तो घाव शीव ही छाच्छा हो जायगा। यदि वोरिक एसिड व मिल सके तो पानी में डतना ही नमक घोल डालो और दूसरी छोषधियां घाव को घोने में उपयोग कर सके हो, इन्ह दाने पोटासियम परमंगनेट के या रे० से २० वृन्द लाईसोल या कारवोलिक एसिड के आधे प्याले गर्म पानी में डाल कर उपयोग करना लाभवायक होता है॥

गहरे, कए घाव जिन में रक्त श्रधिक वहता है।

यदि घाव में से बहुत रक्त वहता है धौर कम नहीं होता है तो एह एवच्क कपड़ा धाति गर्म पानी में हुवो के घाव पर लगा कर द्वाधो। पानी को खुब गर्म होना चाहिये नहीं तो यह उपाय न्यर्थ होगा॥

यदि रक्त घाव से प्रति शोघ वहता है तो रोगी को लिटा दो प्रीर

घाव के ज़रा ऊपर दोनों श्रंगूठों से फोमल भाग को दवाश्रो यदि घाव पांह घा टांग में हैं तो एक तह किया हुश्रा कपड़ा वा रूमाल को ढीला कर के घाव के ज़रा ऊपर के श्रंग में वांधो श्रोर एक लकड़ी से कपड़े को ज़ोर से मोड़ने के लिये उपयोग करो। एक छोटा गोल पत्थर या डाट कपड़े की तह में घाव के ज़रा ऊपर रखना रक के वहने को वन्द करने में श्रात लाभदायक होगा इस की श्रोना कि अयल कपड़े ही जा



खपयोग हो। कपड़े को ज़ोर से मोड़ो टांग या बांह को कपड़े से मोड़ कर (देखो उदाहरण चित्र) बांह या टांग बांधने से रक्त बहुना बन्द करना जिस में से रक्त निक्तजता है ऊपर उठानी चाहिये और एक टेकन पर रखना चाहिये कि रक्त का प्रवाह उस में से कम हो। ज्यूंही रक्त प्रवाह बन्द हो जाता है त्यूंही कसे कपड़े को हटा जेना चाहिये पर इस को धीरे २ ढीजा करना, ज़रा सा एक २ समय खोजना चाहिये क्योंकि यदि सब एक दम से खोज दोगे तो घाव से फिर रक्त बहुने जगेगा॥

ज्यूं ही कपड़ा कस के मोड़ा गया तो एक फाहा कमाई हुई कई का एक सलाई के छोर पर लपेट कर बनाओं और टिक्चर आईओइडाईन का घाव पर लगाओं, जब रक्त बहना बन्द हो जाता है तो घाव के ऊपर कुछ तह कपड़ की जो कुछ मिनिट तक उवाला गया है रक्खों तत्प्रचात् पट्टी बोधों॥

## खोपड़ी के घाव से रक्त वहना बन्द करना।

घाव के ऊपर एक पतला कपड़ा जो टिक्चर घाईछोडाइन से गीला हो रक्खो तब इस पर कई तह स्वच्छ कपड़ों की गही बना कर रक्खो, इस गही को हढ़ता पूर्वक घाव पर द्वाचो॥

## चहरे धौर गर्दन से रक्त बहुना।

कटे हुए होंठों का रक्त वहना यूं वन्द करो। हाथों को घोथो, चौथी ढंगली मुंह के भीतर धौर श्रंगुढा वाहर कर के डंगली धौर श्रंगुढे से चोट को दहता पूर्वक दवाश्रो॥

जब मुंह से श्रधिक रक्त वहता है तो रोगी का गला पेसे पकड़ो जैसे
तुम उस का गला घोंटने के समय करते हो। उस का गला जबड़ों के नीचे
पकड़ कर ज़ोर से द्वाध्यो इस से रक्त का प्रवाह चहरे पर कम हो जायगा।
इस के साथ गही बना कर घाव पर रख कर जैसे खोपड़ी की चोट पर
किया वैसे ही द्वाध्यो॥

कन्धों धौर वराज से रक्त बहुना।

हंसजी की हड्डी के वीच में पीछे से श्रंगुठे से हढ़ता पूर्वक दशश्रो (देखो उदाहरण—नीचे दिया हुश्रा चित्र)

जब घाव में विगाड़ हो तब क्या करना चाहिये।

जव घाव जाल, पीड़ित शौर सूज जाता है शौर उस में कुछ पीप पड़ गई है तो उसके लिये यह उत्तम उपाय है की कई छोटे कपड़े वोरिक पसिष्ठ के जोशन में, पक छोटा चम्मच वोरिक पसिड को शांधे प्याले पानी में डाल कर, गीले घाव पर रक्लो, इस को बार २ गीला रक्लो कि वह परावर गीला ही रहे। सब कपड़े जो घाव पर रखते हो पहिले पानी में



हवाल लेने चाहियें। यदि वोरिक इंसली की हड़ी को मध्य में अंग्रें से दबाना लोशन से भीने हुए कपड़े के ऊपर एक टुकड़ा मोम जामा या मोम का काग़ज़ या केले का पत्ता रक्खा जाय तो कपड़े को शीघ्र सूखने न देगा। यदि वोरिक एसिड न मिल सके तो उस के स्थान पर साधारण समक का टपयोग करो॥

यदि किसी प्रकार की चोट हाथ या पेर में हो और उस में पीप पड़ गई हो तो उस के लिये निम्न लिखित उपाय अति लाभदायक है :— दो वड़ी

वाल्टी जिन में हाथ या पैर समा सके छो धौर एक में अति उषा जल धौर दूसरे में छित शीत जल डालो और पानी में प्रत्येक गिलास के लिये एक छोटा चम्मच नमफ डालो, जितना गर्म और जितना शीत जल होगा डतना ही जाम होगा। चोट लगे हाथ या पांव को पहिले एक या अधिक मिनिट तक गर्म जल में डालो। किर निकाल कर कुछ सेक्यड विकाशित में डालो। पेसा २० या अधिक मिनिट तक करते रहो। पानी को बार २ गर्म करना पड़ेगा कि वह बहुत गर्म रहे और ठग्रहे पानी को वार २ वहलो कि वह अति शीत रहे॥

#### मोच प्राना।

मोच एक पेसी चोट है जो जोड़ों को एकाएकी मोड़ देने से प्रा जाती है। कजाई धौर टखने के जोड़ों में बहुधा मोच प्राती है।

यदि प्रति प्रिचिक्त मोच प्राई है तो भला होगा कि किसी डाक्टर को

विखाशो कदाचित मोच के वदले हड्डी ट्रट गई हो।

माच के लिये प्रथम चिकित्सा यह है कि प्राधे घराटे या प्रौर प्राधिक हसे जितने गर्म पानी को सह सक्ते हो उतने गर्म जल में डाले रहो। ग्रीर फिर एक लखदार पलास्टर को मोच प्राये भाग में लगा दो या मोच ग्राये भाग पर कस के कपड़े की पट्टी बांध दो। मोच के नीचे से पट्टी बांधना ग्रारम्भ करो)। (जैसे यदि हांथ में मोच है तो उंगिलयों की ग्रार से बान्धना प्रारम्भ करो) दूसरे दिन पट्टी खोल कर मोच वाले भाग को १४ या २० मिनिट तक उच्चा जल में डुवा रखो। जब हात या पाव उच्चा जल में है तो मोच प्राये भाग को कोमलता से मलो। उत्पर से नीचे ग्रीर नीचे से उपर की ग्रोर मला॥

## एड्डी का ट्रस्ता।

जय कभी हड़ी टूट गई हो तो पक डाक्टर को बुलाना चाहिये। नीचे जिखी हुई शिक्ताएं उन के जिये हैं जिन्हें डाक्टर तुरम्त नहीं मिल लक्ता सो ये शिक्ताएं उस जमय तक के जिये हैं जब तक कि डाक्टर न धा जावे।

यदि हड्डी ट्रूट गई है तो रोगी को चूप चाप लिटा दो। हड्डी ट्रूट लाने ' से दोनों कारों पर जो तीच्या नोक हो जाती है जैसे लकड़ी के तोड़ने से दोनों कोरो पर नोक वन जाती है ध्रवयवों की गति होने से ये नोक मांस को फोड़ हालेगी धौर धूं ध्रित हानि या पीड़ा होगी॥

जिस की हड़ी हर गई हो तो उसे उठाने के पूर्व हूटे भाग पर किसी प्रकार की पटरी बांध देनी चाहिये कि इड़ी के हूटे छोर हिलने न पावें॥ यदि टूटी हड्डी बांह या टांग की है तो बांस की पतली खपखी तोड़ो



टांग की भंग घास्ति में खपनी घौर पद्धी बान्धने की विधि। जो दो इञ्च चौड़ी हो। यदि वांह फी हड़ी टूट गई हो तो वांस की खपची एक फुट कम्बी हो, यदि टांग की हड़ी टूट गई हो तो खपची इतनी जम्बी हो कि पांच से कुल्हे तक पहुंच खाए॥

खपची लगाने के लिये पहिले टूटी बांह या टांग को सीधा कर लेना आवश्यक है टूटे स्थान को कोमलता से पकड़ कर यल करो कि दोनों छोर मिल जापं कि अस्थि सीधी हो जाएं, यह अति स्नावधानी से करना चाहिये कि अधिक पीड़ा न हो। तत्पश्चात् कई की मोटी तह से छड़ को लपेटो या यदि यह न मिल सके तो कपड़े की गही बना कर खपसी लगाने के पूर्व लपेट दो। जब गही लग चुके तब अवयव पर बांस की खपखियां रख दो और तब हदता पूर्वक वांध दो (देखो उदा-हरण चित्र में) पेसा केरने के पश्चात् रोगी को घर या प्रस्पताल या श्रीषधालय को ले जाओ ॥

दूरी हड्डी के जुड़ जाने में तीन या ध्यधिक सप्ताह लगते हैं सो उस समय तक खपिंचयों को वंधा रहने दो (देखो नीची दी हुई सूचना जिस में श्रस्ति के चूर चूर हो जाने के विषय में शिज्ञांप दी गई हैं)॥

### हड्डी का खखड़ना।

जब हड़ी का सिरा उखड़ जाता है तो जोड़ गति नहीं फर सक्ता है यह वहुधा हड़ी टूटने थ्रोर हड़ी उखड़ने की पहिचान है ॥

स्वनाः—एक मिश्रित दूरना या कम्पोंड फ़्रेकचर (a compound fracture) वह है जब हड्डी दूर कर उस के दुकड़े मांस में भिद जाते हैं इस कारण कि मैले और रोग-क्रांम इन के द्वारा जो भीतरी नसों में होते हैं एक जाने का भय है जहां तक वन पड़े एक चतुर डाक्टर को बालना चाहिये श्रीर दूरी हड्डी की खुले घाव के समान चिकित्सा करनी चाहिये। एक पोली नली लगानी चाहिये जिस से विष और रोग क्रमि निकल जांप जब तक शरीर इस म्यूनता को पूर्ण न करे। मिश्रित हड्डी के दूरने की श्रित सावधानी से चिकित्सा करों।

ļ

द्यस्य के इखड़ने की चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि हड़ी का होर प्राप्ते मुख्य स्थान पर प्रा जाए। प्रायः ऐसी सब दशाओं में डाफ्टर की सहायता इसे ठीक करने के लिये प्रावश्यक होती है, इस लिये जब प्रस्थि उखड़े तो रोगी को या तो डाक्टर के पास के जाओं या डाक्टर को घर पर बुलाओ। चोट के परचात् जितनी शीव्रता से डाक्टर को बुलाओं। उतना ही भला होना कि वे प्राप्ते स्थान पर जम जायेंगी पर एक या दो दिन की देरी करने से डाक्टर को ठीक करने के लिये चीर फाड़ (ध्रॉपरे-शन) कदाचित करनी पड़े॥

#### जल जाना।

यदि ज़रा से जले हो तो जले भाग को ठगुडे पानी में डाल देना उत्तम उपाय है। २० मिनिट या छोर छि क समय तक ठगुडे पानी में डुवोप रहने के परचात् जले भाग को कारवोलेटेड वेसलीन (Corbolated Vaseline) (२ बून्द कारवोलिक प्रसिड की एक छोटे चम्चे भर वेसलीन में डालो) या जितनी छगुडे की सफ़ेदी उठना ही उदला नारीयल का तेल मिश्रित कर लगाओ।

यदि कप्टदायक और प्रधिक जला हो तो कपड़े काद कर घला करो तव जहां जला हो वहां पर कपड़े के टुकड़े वोरिक ऐसिड या नमकीन पानी में गीले कर के रक्लो (लोगन वनाने की विधि इसी घ्रध्याय में "ख्वा छिल जाने और कट जाने" के दर्शन में यताई है) प्रति दिन कई घर्यों तक इन गीले कपड़ों को जले हुए स्थानों पर रक्लां जव कपड़ों को ह्याते हो तो महीन पीसा हुआ वोरिक पसिड जले भाग पर छिड़क दो। एक मरहम यूं वनाओ:-एक चम्मच वोरिक पसिड और दो चम्मच वेस जिन को मिश्रित करो और कपड़े पर लगा कर कले भाग पर रख दो।

## खवलते जल से जल जाना।

जन त्वचा खौलते या उवलते जल से जल जाती है तो झाले पड़ जाते हैं इन झालों को जन तक ने छाति बड़े न हों (रुपये के समान बड़े) न खोलना चाहिये एक छाति उत्तम चिकित्सा झाले के लिये यह है कि एक झोटे चम्मच भर पिकरिक एसिड (Picric Acid) एक झोटी शीशी में बालो (जिस में ४ या ४ वड़े चम्मच पानी के समा जावें) इस छौपधि का फाहा दिन में दो या तीन वार जले स्थान पर लगाछो और जले स्थान पर योड़ा सा वोरिक एसिड झिड़क दो। स्वच्छ कपड़े की पट्टी वांधो॥

#### जब कील या फांस पांव या हाथ में लग जाय।

फांस या कील को निकाल कर एक फाहा एक लकड़ी की खपची है: सिरे पर कई लपेट कर बनाओ। इस फाहा की टिङ्क्षचर आएओडीन में डुवोओ और उस होद के भीतर हालों जो फांस या कील से वना है।

जव कुता या कोई दूसरा पशु काटे ती क्या करना उचित है।

यदि वांह या टांग पर काटा है तो काटे हुए के ज़रा ऊपर श्रंग में एक पृष्ट छोरी वान्यो, डारी के नीचे लकड़ी हाल कर वल पूर्वक मोड़ों (देखो चित्र पृष्ट २७६) ऐसा करने से घाव का विष शरीर पर नहीं चढ़ेगा। डोरी बांधने के पश्चात् वही चिकिरसा करो जो कील के गड़ जाने के वर्णन में ऊपर बताई है, श्रापश्रोडीन लगा कर घीरे २ डोरो ढीली करो, एक दम से ढीलीन करना। श्रीर जहां पर पशुश्रों के काटने की चिकित्सा की जाती है जैसे कसीली, वहां रोगी को भेजने का तुरन्त प्रवन्ध करो यदि किसी उन्मत्त पशु ने काटा हो तो तुरन्त भेज हो विलम्ध न करो॥

उन्मत्त पशुश्रों के या जिन जन्तुश्रों के विषय में सन्देष्ट् हो उन के कारने पर क्या करना चाहिये वह परिशिष्ट भाग में लिखा है। उन्भल्त जन्तुश्रों के कारने की चिकित्सा भारतवर्ष में चार स्थानों में होती है लिन्हें पास्टियर इन्सटीट्यूट (Pasteur Institute) कहते हैं। वड़े २ नगरों के सरकारी श्रस्पतालों में पास्टियर चिकित्सा हो सक्ती है। श्रपने डाक्टर या श्रद्यत्त से सम्मति लो श्रोर वह तुम्हें ठीक स्थान जाने का पूरा पता हेगा। किसी २ दशा में यह भी उचित होगा कि जन्तु के सिर को कोट कर रोगी के साथ परीज्ञा हेतु भेज दिया जाय॥

#### सर्प का काटना।

सर्प के कारे की वही चिकित्सा करनी चाहिये जो कुत्ते के कारे में

स्वार वताई गई है। घाव से रक्त निकालना उत्तम वात है। डोरी कस के
वांघने के पश्चात् एक चाकू की नोक को सर्प के दांतों के चिन्ह पर चुभा दो,

तव छेदों के चारों श्रोग खूब दवाश्रों कि रक्त निकत्त जाय। जब घाव से
कई मिनिट तक रक्त निकत्त चुक्त तब उन्हीं छेदों में टिङ्कचर प्राएशोडीन का
फाहा भर दो या कुछ परमेंगनेट श्राव पोटाश के दाने एक चम्मच पानी में
घोल कर टिङ्कचर श्राएशोडीन के स्थान पर उपयोग करों श्रोर यदि यह
विदित हो कि सर्प जिस ने काटा था श्रात विषेता था तो सर्प के दांत
जिस स्थान पर गड़े थे उन्हीं चिन्हों में परमेंगनेट श्राव पोटाश मांस में भर

Hindi-18.

दो। इस के लिये परमॅगनेट का लोशन धूं वनाम्रोः—दो वहे सम्मच भर पानी में ४ मेन परमॅगनेट घाव पोटाश की ढालो॥

विच्यू छोर खनखजूरे के इंक मारने की चिकित्सा।

जब विच्छू या खनखजूरा डंक मारे तो डंक मारे हुए चिन्ह पर एक सूई को त्वचा में गहरा गड़ाश्रो, १० या १२ छेद त्वचा में करो। पानी से त्वचा को गीला कर कुछ दाने परमंगनेट छाव पोटाश के छिड़को थोर र्ड कई मिनिट तक रहते दो॥

#### लु लगना।

जब कोई जन धूप में काम करते आकस्मिक ध्यचेत हो भूमि पर गिर पड़े तो उसे शय्या पर ले जाना चाहिये और शीत जल सिर प्रोर छाती पर दालना चाहिये। जब रोगी पर शीस जल छोड़ा जाता है तो एक जन उस की छाती और वांह की ख़बा को शीव्रता से मले। लू लग जाना एक इसाच्य घटना है और एक डाक्टर को बुला कर रोगी की परीज्ञा करायो।

#### विष खा लेना।

पहुत सी दशाओं में जब विष निगल लिया गया है तो केवल कार-बोलिक पसिष्ठ के विष सरी के विषों को छोड़ शेष विषों में प्रथम फार्य्य द्वाय या वमन कराना है। यह कई प्रकार से हो सक्ता है। एक विधि यह है कि डंगली या पर फारड में दूर तक छालना खोर कराड को गुदगुदी करना। शिलास भर गुनगुना पानी जिस में वड़े चम्चे भर राई घोली हो या ४ वड़े चम्चे नमक घुला हो पी लेने से चमन होगी यदि प्रथम डपाय से न हुई हो॥

#### कारवोश्चिक ऐसिड का विष॥

पेसे जन की जान बचाने के लिये जिस ने कारवोलिक प्रसिष्ट खाया है, उसे बमन न कराथ्रो प्रन्तु चार या पांच कच्चे थ्रगृहे शीघ्र निगलवा हो। तत्पश्चाद रोगी को एक वड़ा चम्मच प्रसम साल्टस (Epsom Salts) या सोडियम खलकेंट (Sodium Sulphate) ' शिलास मर जल में पिलायो॥

## संखिया का विष या चूहों का विष।

जो उपाय उपरोक्त वमन करने के लिये वतलाये हैं उन्हीं को करो। वर रोगी को चार या पांच फखे धगुढे दो और एक वड़ी खुराक मेगने-शिया सलफ़ेट या सोडियम सलफ़ेट की दो॥

### दांत पोड़ा।

जब दांत में छेद है श्रौर उस में दर्द हो तो उस में से भोजन निकाल कर स्वच्छ करना चाहिये, छुछ स्वच्छ कर को कीयाज़ोट (Kreosote) या लोंग के तेल में गीला कर के छेद में भर हो। एक दांत कोरनी से कई को छेद में अच्छी रीति से दबा दो कीयाज़ोट को निगल न आधो इस में सावधानी करो। एक या दो वून्द कारवोलिक एसिड को ज़रा सी कई में डाल कर दांत के छेद के भीतर डाल दो, तो पीड़ा वन्द हो जायगी। कभी २ दांत के छेद को एकाने के सोडा से भर देने से भी पीड़ा वन्द हो जाती है।



यरीर के मध्य भाग को उठाओ।

डूबे हुधों की जान गचाना।

ज्यूं ही शरीर जल में से निकाला जाय स्यूं ही कीचड़ धौर पानी को मुंह धौर नाक से पोंछो। जो कपड़ा छाती पर है उसे फाड़ कर धलग करो, मुंह खोलो धौर पक दुकड़ा जकड़ी का बांत में लगा कर मुंह खुला रक्खो।

रोगी को पेट पर पुट लिटा दो, अपने दोनों हाथ उस के पेट के नीचे रख कर उस के घड़ को ऊपर की धोर उठाओं कि उस के फेफड़ों में से जल निकल जाय। जब उस के मुंह और नासिका से जल प्रवाह बन्द हो जाय तो शरीर को नोचे लिटा दो। कपड़े का एक गोला बना कर उस के पेट के नीचे रख दो। तब उस की पीठ पर धपने दोनों हाथ रख कर जैसा अगले उदाहरण चित्र में दिखाया गया है खूब ज़ोर से दबाओं तब अचानक छोड़ दो। एक मिनिट में १२ वार ऐसा करों (अर्थात् जितनी शोधता से तुम स्वयं श्वास लेते हो वैसे ही करते रहों)। पीठ को दबाने से वायु

फेफड़ों में से वाहर निक्षल जाती है ध्यौर जब द्वाव हटा लिया जाता है हो वायु फिर फेफड़ों में प्रवेश करती है। यदि रोगी में जीव के कुछ भी चिन्ह हों, तो यह कार्य्य एक या अधिक घराटे तक फरना चाहिये। यदि ध्यौर कोई जन निकट हो तो उस से हुने हुए का शरीर शीव्रता पूर्वक मल-वाध्यों कि वह सुख जाय। गर्म जल की मरी हुई वोतलों मंगा कर उस के शरीर के निकट रक्खों। जल हतना उप्ण न हो कि उस से शरीर की खबा जन जाय, क्योंकि ऐसे जन की त्वचा जो प्राय: मृतक सरी का हो गया हो सुगमता से जल जाती है।



अपने दोनों हाथ पीठ पर रख कर ज़ोर से दबाओ और फिर हाथ हटा जो।



#### भ्रघ्याय ४६।

## भिन्न २ प्रकार के रोग।

### मुँहें घा जाना।

वर्चों के साघरण प्रकार के मुंह ग्राने की चिकित्सा २६ वं ग्राह्याय में वर्णन की गई है॥

वड़े लोगों का मुंह, दांत श्रौर जीभ खच्छ न रखने के कारण से श्राता है। होंडों के भीनरी श्रार श्रोर गालों के भीनरी श्रोर छाले एड़ जाते है। ये छाले रवेत धन्त्रों के समान दिखते हैं। ये श्रति कप्टरायक होते हैं॥

#### चिकित्सा।

४० वें घ्राच्याय के नम्बर ६ घीर १० उपचारों द्वारा मुंह को स्वच्छ रक्लो। दांत कोरनी के एक झार को निर्मल लाइसोल या कारवोलिक एसिड में डुवो कर घाच में लगाया। तब मुंह की लार को यूक दो धीर विष का ज़रा सा भाग भी न निगलो॥

#### हिचकी।

श्वास रोक्तने से कभी २ दिचकी वन्द हो जाती है। दूसरा उपाय यह है कि जीम को पकड़ के मुंद के वाहर खींचा थ्रीर एक या दो मिनिट पकड़े रहो। एक थ्रीर उपाय है कि थ्राति गर्म जल गिलास भर पी लो॥

### नाक से लहू बहना (नक्सीर फूटना)।

कभी २ चौथी उंगजी श्रौर श्रंगूठे के मध्य में केवल नासिका द्वाने से रक्त बहुना वन्द हो जाता है॥

दुसरी चिकित्सा यह है कि वर्फ़ का एक दुकड़ा नथनों के पास पकड़े रहना थ्रीर वर्फ़ के दूसरे दुकड़े का मुंह में रखना। वर्फ़ के एक दुकड़े को गर्दन के पीक्षे लगाने से वहुधा नासिका से रक्त वहना यन्द हो जायगा॥

नाक में अति नमकीन जल डालने से भी रक्त वहना रुक जाता है॥

यदि ये समस्त उपाय व्यर्थ हों तो स्वच्छ र्रुह के छोटी उंगली के श्रन्तिम पोर के बरावर दो छोटे २ गुच्छे बनाश्रो। इन में से प्रत्येक में एक

**(२**⊏५)

पुष्ट होरी जो ६ या = इंच जम्बी हो बांधो इन रुई के गुच्हों का प्रायः तीन तीन इंच तक नाक के भीतर हालो इन यत्तियों को नाक में हाल कर नथनों को वन्द कर दो ग्रव इन को प्रायः ३० मिनिट या भीर मिधिक समय तक रहने दो। फिर उस होरी को जो नाक के वाहर जटकती है स्त्रींच कर वत्तियां निकाल लो।

र्थात का वह श्राना ।

धांत जब पेट के भीतर से वाहर जाती है तो उसे घांत का वढ़ धाना कहते हैं। ख़्बा के भीतर स्जन हो जाती है। ध्रांत का वढ़ ध्राना बहुधा जांघ के जोड़ के निकट होता है॥

श्रांत के वढ़ श्राने की चिकित्सा करना डाक्टर का काम है यहि सुजन द्वाने से श्रांत मीतर नहीं हो जाती है तो रोगी को जेटा रहना

चाहिये धौर एक ढाफ्टर को शीघ्र बुलाना चाहिये॥

श्रांत वह द्याने की किसी २ दशा में एक ट्रस (Trass) नाम की वही उपयोग की जाती है। यह एक पेटी है जो शरीर के सव श्रोर जाती है छोर इस में एक कड़ी गोज गही होती है जो उस स्थान पर जहां से श्रांत निकजती है हहता से जमा कर रक्खी जाती है। ट्रस को रोगी के नाप के श्रन्दाज़ का होना चाहिये। सब से उत्तम चिकित्ला चीर फाड़ की है। जब इसे चीर फाड़ के डाक्टर एक बार ठीक कर देता है तो फिर श्रांत बढ़ने से कप्र नहीं होता है॥

मुत्राशय में पथरी पड़ जाना।

बार २ प्रौर पोड़ा से मूत्र निकलना। मूत्र में रक्त होना प्रौर कभी २ मूत्र के साथ सुरम पत्थर निकलना ये सब मूत्राशय में पथरी पड़ने के चिन्ह हैं॥

चिकित्सा

पंजंग पर विश्राम करो धौर पानी में नीवू (lime) का ख़र्क़ या (lemon) काराज़ी नीवू का ख़र्क़ मिला कर ग्रहुत ला पानी पिया। पोटासियम सिटरेट (Potassium Citrate) के १५ ग्रेन एक प्याला भर पानी में दिन में तीन वार पियो। गर्भ जल का स्नान लाभ दायक है। युरोट्रोपीन (Urotropin) के १० ग्रेन दिन में तीन वार लेने चाहिये। यि पीड़ा अधिक है तो अस्पताल जाधो धौर किसी चीर फाड़ के डाक्टर (surgeon) से पथरी निकलवा लो।

पागड़ रोग या पीलिया रोग।

नेत्रों की खफ़ेदी का पीला पड़ जाना धौर खचा का भी पीला होना यह पित्ताशय या कलेंजे (Liver) का रोग है॥ यदि क्वर हो तो रोगों को पर्लंब पर क्षेट्रका चाहिये। मोजन में केवल चांवल की लपसी छोर कचा झग्डा और दूध मिलाकर हो। पानी में नीबृ का झर्क़ मिला कर पियो। प्रति दिन पपसम साल्ट्स पियो और दिन में दो वार २० मिनिट तक कलेजे (जिगर) पर सेंकन सेवन करो॥

## जोड़ों में श्रौर पीठ में पीड़ा, गठिया।

इन सव पीड़ाओं में प्रत्येक में गर्मी पहुंचाना लाभ कारी चिकिरसा है, गर्मी पहुंचाने के लिये गर्म जल की रवड़ की दोतल या गर्म संक्र सेवन करना चाहिये। वियटर प्रीन (Winter Green) का तेल जोड़ की त्वचा पर मलने से लाभ होता है। एक कपड़े को तेल में भिगो के पीड़ित स्थान पर रक्लो। इस तेल में भिगोप हुए कपड़े को मोम जामे के काराज़ से ढक कर पट्टी वांध दो। मिद्रा पीना और मांसाहार त्याग दो। प्रति हिन पानी श्रिधिक पियो॥

जोड़ों में गठिया के कारण पीड़ा होने के लिये १५ प्रेम सोडियम सेलीसिलेट (Sodium Salicylate) भ्रीर ३० प्रेम सोडा वाहकारबोनेट (पकाने का सोडा) भ्राधे गिलास पानी में प्रत्येक ३ घगटे वाद पीना चाहिये।

### मिर्गी (Epilepsy)

यह सम्भव है कि मिर्गी पीड़ा पे की घ्रसाच्य हो कि रोगी प्रचेत हो कर भूमि पर गिर पड़ता और मुंह से फेन निकलता हो। किसी २ दशा में यह रोग प्रति सरक होता है भौर रोगी खाते या वोलते २ प्राकस्मिक प्राचे मिनिट या प्रधिक के लिय प्रचेत हो जाता है। ये सरक पंठन वहुत कुछ प्रचेत होने के समान होती है। (देखी सूचना पृष्ट २६६)॥

चिकित्सा में यह देखना धावश्यक है कि रही प्रति दिन होती है। या नहीं मदिरा पीना, तम्बाक् पीना या मांसाहार त्याग देना चाहिये। युवा भनुष्य को जब तक हाक्टर न प्राप्त कर सको ६० ग्रेन प्रति दिष सोडियम ब्रोमाइड (Sodium Bromide) के दो। पानी में नीबू का ख़र्क़े (Lime Juice) धौर थोड़ी सी शक्कर मिला कर खूव पियो॥

## धन्य वस्तुधों **फा निगल जाना।**

कभी २ पिता माता छाति भयभीत हो जाते हैं क्योंकि वालक पैसे, इकन्नी, दुशन्ती, पिन, वटन इत्यादि निगल जाते हैं। ये वस्तुपं वहुधा कुड़ इति न कर शरीर में से निकल जाती हैं। जुलाव न दो पर भारी भोजन जैसे रोटी, दिलया, शक्करकत्य या इस प्रकार की दूसरी गूदे वाली खाग तरकारी दो कि खांतों में ढेर हो कर इस घ्रम्य निगले पदाध को खपने साध थ्रांतों के वाहार निकाल के जाएं॥

गिलटी (Tumours) या गुम्मड़ पड़ जाना।

कोमल गिजरो जो सिर, गर्दन धौर पीठ पर निकलती है भय-जनक नहीं है। पर गिलरी जो होंठ, जबड़े या छाती में छोती है भय-जनक होती है। डाइटर से तुरम्त सम्मित दोनी चाहिये। वह गिलरी एक नासूर या फोई श्रसाध्य गहरा फोड़ा (Sarcoma) भी हो सक्ता है धौर ऐसी स्थिति सें यही लाभ दायक है कि चोर फाड़ कर उसे निकाल फेंका जाए॥



## रोगी की लेवा टहल कैसे करनी चाहिये—श्रोषधि द्वारा शुद्ध करना (Disinfection)

इस पुस्तक के १८ वें ब्रोर २० वें ब्रोर दूसरे ब्राध्यायों में यह बताया गया है कि रोगों के वंगा करने में ब्राति मुख्य वात ब्रोषिघ नहीं हैं परन्तु विश्राम, ब्राच्हा भांजन धौर भली सेवा टहल ब्रोर प्रत्येक सम्मव उपायों का रक्त की सहायता करने में उपयोग करना है ताकि रोग-कृमि ब्रोर विष लो रोग-कृमि द्वारा उत्पन्न होते हैं, नाश हो जाएं॥

#### विश्राम।

प्रत्येक ग्रसाध्य रोग की दशा में रोगी को वर्तंग पर दिन रात पड़ा रहना चािश्ये। बहुतेरे रोगी जन इन कारण से ग्रन्ते नहीं हो जाते हैं कि वे केवल उस समय तक लेटे रहते हैं जब तक कि उन्हें ग्रन्ता नहीं लगता, ज्यूंशी घान्त्रा जगने लगता है उठ कर चलने फिरने श्रीर श्रपना काम काज करने लगते हैं श्रीर साधारण भोजन खाने लगते हैं॥

जब एक जन रोगी होता है तो वह शोध धन्छा हो जायगा यदि उस के पड़ोसी ध्रीर नातेदार बार २ ध्रा कर भेंट न करें। यथाचित प्रवस्थ वाले ध्रस्पतालों में बद्धत कम लोगों को रोगी को देखने की ध्राहा। मिलती है। देखनेवाले लोग मलाई की ध्रपेता हानि पहुंचाते हैं। वे वार्तालाप कर के रोगी को धिकत करते हैं। वे कभी २ भोजन ध्रीर ध्रीषधि रोगी के लिये लाते हैं ध्रीर वह भोजन ध्रीर ध्रीषधि रोगी को ध्रमुकूत नहीं होती हैं। दूसरे प्रकार से भी मिलने वाले लोग हानि पहुंचाते हैं वह यह है कि वे रोग फेलाते हैं, बहुत कैंद्रोग लगने वाले होते हैं (एक जन से दूसरे को लग जाते हैं) ध्रीर वे लोग रोगी से हाथ मिजाने से या उस के पलंग पर वैठने से या रोगी के कमरे की वस्तुध्रों को छूने से ध्रपने हाथों ध्रीर कपड़ों में रोग-छिम को जाते हैं ध्रीर फजतः ध्रपने घरों में इन रोग-छिम को ध्राध्रय देते हैं ध्रीर इस तरह वे दूसरों को रोग देते हैं। यह उत्तम है कि केवल दो या तीन ममुख्य जो रोगी की देख भाल करते हैं रोगी के कमरे में जाएं ध्रीर

दूसरों को यदि उन के रोगी की सेवा रहत में सहायता नहीं मांगी गई है सो कमरे में जाने की प्राद्धा नहीं देनी चाहिये॥

रोगी को निर्मल, ताज़ी वायु की घ्रावश्यकता है घ्रौर दर्शक जिन को कमरे में घाने की घ्राज्ञा मिलती है सिगार घ्रौर सिगरेट पी कर उस बायु को हो रोगी श्वास में लेता है विगाड़ डालते हैं॥

प्रत्येक रोगी को छाधिक निद्रा की छावश्यकता है। किसी को वत्ती जला कर रोगी के कमरे में वैठने की छाज्ञा न देनी चाहिये। ज्योति को जल्द बुक्ता देना चाहिये कि रोगी छंधेरे में सो सके॥

## भोजन।

उचित भोजन रोगी की चिकित्सा में एक भ्रति विशेष वात है॥

किसी २ रोग में रोगी साधारण मोजन खा सका है परन्त बहुत से रोगो में धौर मुख्य कर धामाशय और घांतों के रोगों में विशेष मोजन वनामा पड़ता है। कोई भी रोग क्यूं न हो रोगी को श्रिधकता पूर्वक पानी पीने को दो। पानी को प्रथम छवाल कर उग्रहा करो। ताजे पक्के फल, धौर फलों से रस निचाह कर पिछाना यह रोगी के लिये हत्तम भोजन है।। ष्मग्हे. कोमल उपले हुए या पोच किये हुए या जेली बनाए हुए ध्रन्छे हैं पर तल के या कड़ा उवाल के न देने चाहिये। अगडों को तोड़ कर घोडे से उवलते पानी में डाल दो यह "पोच करने" की रीति है, ज्यूंही अग्रहे का स्वच्छ भाग सफ़ेद हो जाए तो प्रग्रहे को उवलते पानी से निकाल लो। "श्रग्डों की जेली" यूं वनती हैं: एक खेर पानी को एक छोटे वर्तन में खवालो ज्यूंदी पानी उदल जाए उसे चूव्हे से उतार कर प्रालग रख दो छौर **छस में वो अगडे डाज दो। अगडों को पानी में १० या १४ मिनिट तक** रहने दो। यदि यथोचित प्रकार से किया जाए तो घ्रगडे का भीतरी भाग जेली के समान पतला रहता है, इस प्रकार के बनाए हुए खराहे शीव पच लाते हैं। "पग नाग" (Egg-nog) या " अगडे का नाग या केंटन" भी भ्रति शीव्र पच सका है। इसे यूं पनाते हैं:—श्रग्रहे की सफ़ेदी को ख़ूव फेंट छालो कि कड़े रवेत फेन हो जाएं तव ज़रदी खाल कर फेंटो इस में थोड़ी शक्कर छौर छननास के अर्क़ का एक या दो चम्मच अर्क़ मिलाओ तब भाधे गिलास दूध या फल के धर्क में डाल कर मिला लो।

पेचिश, दस्त, संग्रहणी या श्रमाशय या श्रांतों के कोई भी तीच्ण श्रौर श्रसाध्य रोगों में केवल श्रयहे का पानी ही भोजन में रोगी को दिया जाता

## रोगी की सेवा टहल करनी चाहिये-झौषधि द्वारा शुद्ध करना। २६१

है। इसे पेसे पनाते हैं:—पक गिलास पानी जो उवाल कर ठगडा किया गया है लो छोर दो अगडे की सफ़ेदी को मिला कर चलाओ, स्वाद के लिये ज़रा सा काराज़ी नीवू का अर्क़ या नीवू का सत मिला दो॥

कांजी (चांवल की लपसी) या भूने हुए छाटे की लपसी भी रोगी के लिये छत्तम भोजन है चाहे वालक हो या युवा मनुष्य हो। दूध जो उबाला गया हो, भूने छालू, फल शकर हाल कर डवाल देना, छराकट की लपसी, डवल रोटी को पतले टुकड़ों में काट कर छठ्छी रीति से भूनना ये सब रोगी के भोजन के लिये छठ्छे हैं॥

रोगी को मुख्य कर इन भोजन के पदार्थों को जैसे पियाज़, जहसुन, केक, पक्तवान या किसी भी प्रकार की मिठाई, कढ़ी, मिर्च, खद्रक, ख्रित नमकीन भोजन, रोगी को ये सब त्याग करना चाहिये॥

रोगी के जिये भोजन वमाते समय यह उद्देश्य होना चाहिये कि स्वच्छ भोजन जिन से भूख जगे और जो शीघ्र एव सर्फें बनाओ॥

#### रोगी का कमरा।

यदि रोगी को धाति कठिन रोग है तो उस के लिये धकेली कोठरी होनी चाहिये। यह कोठरी भली मांति से प्रकाशित रखनी चाहिये। इस में दो बा श्रियक खिड़कियां होनी चाहिये। कई रोगों में जैसे विस्चिका, डिप्थीरिया, लाल ज्वर में रोगी को पेसे घर में जिस में दूसरे लोग नहीं रहते हैं रखना चाहिये क्योंकि ये रोग छूत के रोग होने से धाति शीध दूसरों को लग जाते हैं धौर यदि घर में दूसरे लन रहते हैं तो उन को भी जग जाने की सम्भावना है॥

#### स्तान कराना

कई लोगों का विचार है कि जब मनुष्य रोगी है तो उसे स्नान न कराना चाहिये। यह वड़ी भूल है क्योंकि स्वस्थ मनुष्य की प्रपेता रोगी को स्नान करने की प्रति अधिक प्रावश्यकता है। रोगों के किसी एक भाग को स्नान कराते ही उस भाग को खबू पोंछ कर सुखा लेने से रोगी को सदीं लगने का भय नहीं रहता है। बहुत से रोगों में स्नान करना एक प्रति जामदायक चिकित्सा है॥

#### ज्वर कैसे नापना चाहिये।

त्वचा को छूने ही से सदैव यह विदित नहीं हो सक्ता कि ज्वर है या नहीं। ज्वर है या नहीं इस के निरचय करने के लिये ज्वर मापक यंत्र (इनर का घरमामीटर Thermometer) उपयोग करना चाहिये। घरमा-मीटर पर चिन्ह धौर छंक ६० डिग्री से ११० डिग्री F. तक वने हुए होते हैं, एक वाया का चिन्ह ६५-१/२ डिग्री पर वना रहता है इतनी डिग्री गर्मी स्वस्थ मनुष्य में होनी चाहिये। यदि घरम मीटर का पारा १०० डिग्री चढ़ता है तो रोगी को उनर है पर १०४ डिग्री या १०५ डिग्री मित अंचा उनर चढ़ना है॥

धरमामीटर का उपयोग करने में उस के ऊपरी सिरे को हहता से पकड़ो धौर पारा बर्ला सिरा नीचे की थ्रोर हो थ्रौर उसे कई वर स्तटक डालो मानो एक चाबुक को चटकाते हो। ऐसा करने का धर्थ यह है कि पारा धरमामीटर के निचले सिरे में चला जाय। तब धरमामीटर का वह सिरा जिस में पारा है रोगी की जीम के नीचे लगाओ रोगी से कहो कि होंडों को ज़ार से बन्द कर नाक से इवास ले पर दांतों को बन्द न करे धरमामीटर को ३ या ४ मिनिट जोम के नीचे लगा रहने देना चाहिये॥

वरात को पोंक कर सुखा जो श्रीर धरमामीटर को वरात में जगाश्री बांह को खब दवाकर काती के निकट रक्खो॥

वालकों में कि वे धरमामीटर को तोड़ न डार्ले गुदा में २ इंच घु छेड़ दो या जांब के बीच में दवा कर लगा दो॥

ह्वर मापक यंत्र को इपयोग करने के पूर्व छौर पीछे सावुन छौर ठगुढे पानी से घोना चाहिये (परन्तु गर्म जल से कभी न घोना) पानी छौर सावुन से घोने के पश्चात् उसे लाइसोल या कारवे लिक ऐसिड के लोशन से या सुगसार से घोछो। इस लोशन को धूं वनाछो: इन में से किसी एक को होटे चम्मच भर लो छौर गिलास भर जल में डाल दो॥

### नाड़ी।

| भिन्न २ इ    | पार् | क्र    | श्रनुस | ार नाइ | ही की र | गति निम्न      | तिख  | त होन | ते चा | हेथे :          |
|--------------|------|--------|--------|--------|---------|----------------|------|-------|-------|-----------------|
| <b>उ</b> त्प | चि   | के ह   | स्य    | •••    | •••     | १३०-१५०        | तक   | ঘক i  | मेनिय | में             |
| १व           | र्ष  | सं २ व | इपं तः | ñ      | •••     | ११०-१२०        | 33   | 57    | **    | 33              |
| 3            | 77   | ક      | 13     | •••    |         | ६०-११०         | 33   | 33    | 77    | 55              |
| \$           | "    | १०     | 33     | •••    | •••     | ६०-१००         | 33   | **    | 77    | <b>9</b> 1      |
| १०           | 7>   | દુક    | "      | •••    | •••     | 50- <b>6</b> 0 | "    | •3    | "     | <b>&gt;&gt;</b> |
| युवा         | H;   | नुष्य  |        | •••    | ,       | ७ः             | 2 97 | ,,    | 33    | 33              |

रोगी की सेवा टहल कैसे करनी चाहिये-श्रोवधि द्वारा शुद्ध करना। २६३

नाड़ी गिनने के लिये तीन उंगिलयों के पोरवों को छंगुंठे की छोर से एक इंच नीचे के ऊपर छौर कलाई की छोर से एक छाध इंच भीतर की छोर पर रक्खों ॥

#### श्वास लेगा।

भिन्न २ भ्रायु में श्वास नीचे लिखे नियमानुसार क्षेनी चािह्ये;—

उत्पत्ति के समय ... एक मिनिट में ४० पार

२ वर्ष में ... ... ... ,' ,, २६ ,,

४ ,, ... ... ... ,, ,, २६ ,,

१० ,, ... ... ... ,, ,, १६-१६ ,,

युवा मनुष्य ... ... ,, ,, १६-१६ ,,

श्वास गिनने के लिये भ्रपने एक हाथ में घड़ी लो दूसरा हाथ रोगी की छाती पर धरो प्रत्येक बार जब श्वास चलती है तो गिनो॥

ध्यौषधि द्वारा शुद्ध करना (Disinfecting)

विस्विका भौर मोती भारा ज्वर के श्रध्यायों में मज को श्रौषधि द्वारा शुद्ध करने की उचित विधि बताई गई है॥

शुद्ध करने की उत्तम विधि जलाना या डवालना है। कपड़ा धौर काराज़ों के टुकड़े जो रोगी से धशुद्ध हुए हैं जला डालने चाहियें॥

प्रायः समस्त वस्त्र धौर विद्यौना विना कुछ हानि के छवाल डाले जा सके हैं। यह कार्य्य सदव दूसरों के वस्त्र धौर विद्वौने को उपयोग करने के पूर्व करना चाहिये॥

मल मूत्र को तेल के टीनों में डाल कर ढकना लगा कर खौला सेना चाहिये तब फिंकवा देना चाहिये या मल मूत्र में कूड़ा ध्यौर घास डाल कर जला देना चाहिये॥

सूर्य की ज्योति रोग-कृमि को, यदि वे सूर्य ज्योति में छित समय सक रहें, नाश कर डालेगी। इस कारण रोगी की कोठरी पूर्ण प्रकाशित हो श्रीर रोगी के कपड़े श्रीर विद्योगे को कभी र तेज सूर्य की धूप में कई इग्रोरों तक डाल देना चाहिये कि धूप लगे॥

फ़ारमलडीहाईड (Formaldehyd) (फ़रमैलीन) (Formalin) पेसे कमरों के लिये जो विलक्षल वन्द हो सके हैं उत्तम शुद्ध करने वाली ध्योवधि है। पेसे वस्तों को शुद्ध करने के लिये जो न धोये थ्रोर न उनाले जा सक्ते हैं एक ऐसे सन्दूक में रखना चाहिये जो सम्पूर्ण यन्द हो सके। सन्दूक में वस्तों की एक तह लगा कर अपर एक छं। टे चम्मच भर फ़रमै-लीन छिड़क देनी चाहिये तब एक थ्रोर तह लगाकर उतनी ही छिड़कनी चाहिये। ऐसा करते जाथ्रो तब सन्दूक को वन्द कर के २४ घर्यों तक पड़ा रहने दो॥

वाई-क्रोराइष्ट धाव मरक्यूरी या दाल विकना, शुद्ध करने के लिये धात उपयोगी होता है। यह भ्रति तीच्या विष होने के कारया प्रत्येक स्थान में सुगमता से नहीं बेचा जा सका है। निदानस्थान गोलियां या टिकियां धना कर बिकती हैं। इस की दो गोली यिष दो गितास या एक सेर पानी में घोल दी लायें तो १००० धंश में १ धंश का लोशन या मिश्रण वन जायगा रोगी को कूने इत्यादि के पश्चात इस ध्रोषधि से हाथों को घोना चाहिये। रोगी के उपयोग किये हुए तौलिये, कम्बल इत्यादि इसी ध्रोषधि में ध्राधे घरटे तक हुवोप रखने चाहियें, तत्पश्चात् घुकाने चाहिये॥

१०० ग्रंश जल में दो से k ग्रंश तक कारवोलिक पसिड मिला कर शुद्ध करने की ग्रौषि वनाई जाती है ग्रौर इस का भी ग्रित उपबोग होता है॥

जाईसोल भी १०० भाग पानी में १ भाग प्रयान एक छोटा चम्मच एक गिलास पानी में डाल कर उत्तम शुद्ध यरने की छोपिंघ वन जाती है॥

सफ़ेदी का चूना भी एक उपयोग शुद्ध करने वाली वस्तु है। इस को घर में भूमि पर धौर निकटवर्ती स्थानों में फैला देते हैं। जब मज मूत्र गहुं में फेंके जाते हैं तो उन के ऊपर भी चूना ढाल देना ध्यव्हा है॥

नीला त्तिया (सलफ़ेट ग्राम कॉपर) भी शुद्ध करने वाली भौषधि में उपयोग हो सक्ता है, चार गिलास पानी में एक चम्मच सर नीला त्तिया घोल लेना चाहिये॥

जिस घर में कोई रोगी रह चुका हो उस को शुद्ध करने की उत्तम रीति यह है कि उस की घरती, भीतें और लामान को साबुन और पानी से ख़ूब मलें और रगड़ कर स्वच्छ करें यदि कारवोलिक पसिड या दाल चिकना मिल सके तो उपरोक्त वर्णन अनुसार एक मिश्रण वनाओं और भीत हत्यादि शुद्ध करने के लिये पानी और लाबुन की अपेक्ता इन में से एक से शुद्ध करो।

रोगी की सेवा टहल कैसे करनी चािये-श्रीषधि द्वारा श्रद्ध करना। २६४

स्चना:—िमर्गीः यह कहा जाता है कि मिर्गी रोग बपौती (खानदानी) होता है। मिद्दा, मतवालापन, सिर की चोट, नेत्रों पर वल पड़ना, छांत में रोग-कृमि होना, रार्ट्द इत्यादि वे पेसे जन में जिस के चेतना यंत्र में विगाड़ हैं इन कारणों द्वारा मिर्गी के दौरे (attacks) छा सके हैं॥

मिर्गी के दौरे के समय रोगी को चोट से रितत रखना चाहिये॥ श्रौर वस्त्र ढीके कर देने चाहिये। डाट या एक जकड़ी का टुकड़ा दांतों में जगा देना चाहिये कि जीम न कटे श्रौर मिर्गी श्राने के कारण को जावधानी से ढूंढना चाहिये॥

भोजन श्रीत विशेषं वात है। नियत समय पर थोड़ा २ भोजन देना चाहिए। मांस, चाय श्रीर काफ़ी श्रीर पकवान नहीं देने चाहिये। बहुत ही थोड़ा नमकीन भोजन देना चाहिये। भोजन के जिये फज, दिलया, कांजी इत्यादि श्रण्की रीति से सिंकी हुई रोटी का दूकड़ा, दूध श्रीर सरकारी देने चाहिये॥

संयमी भोजन द्वारा द्यांतें स्वच्छ रहनी चाहियें। सादा जुल्लाव या विवकारी धावश्यकता ध्रनुसार दो। खब प्रतिबिम्बित दुखदायक कारण (reflex irritation) जैसे नेजों का कष्ट, नाक का रोग, बढ़े हुए कहवे, चुषण की बढ़ी हुई खाल धौर धांतों के कृमि निकाल देने चाहिये॥

बार २ गर्स जल में स्नान करने से खचा को उत्तेजित रखना चाहिये। रोगी को शान्त जीवन व्यतीत करना चाहिये। घर के बाहर खुले स्थान में घाधिक समय तक रहना चाहिये धौर ख़ूब शारीरिक व्यायाम करना चाहिये॥





## मिक्यां मनुष्य-नाशक होती हैं।

मद्द्वी जो पेसा छोटा जन्तु है मनुष्य को केसे मार सक्ती है? इस प्रश्न का उत्तर नीचे के उदाहरण द्वारा निया जा सका है। एक दिन एक छोटा सा वालक प्रपने पिता के छोपधालय में खेल रहा था छोर अकरमात् उसे एक श्वेत चूर्ण की पुड़िया हाथ छा। गई, उसे लेकर वह मार्ग की छोर निकल गया छोर इस पुड़िया को उस ने कुएं में हाल दिया। यह श्वेत चूर्ण दाक्या विष था छोर निकटवर्ती लोगों में से बहुतों की जिन्हों ने उस कुएं का जल पान किया मृत्यु का कारण हुआ। इस छाटे वालक ने यह विष ले जा कर छोर जल में डाल कर इन सब मनुष्यों को मार डाला। इस उदाहरण से यह स्पष्ट सिद्ध है कि एक छोटा वालक भी इस प्रकार से बहुत से लोगों का नाश कर सक्ता है पेसा कि उस के ऊपर कुछ सन्देह भी न हो। मक्खी विष ले जा कर लोगों का नाश करती है यदि मक्खी के ह्यारा भावत वर्ष में प्रति वर्ष सहस्तों मनुष्य मर जाते हैं नथापि मक्खी के विषय में किसी को भी सन्देह नहीं होता है कि वह ख़ूनी है। वहुत से लोग मक्खी को एक छाति निर्दोष जन्तु विचार करते हैं,। जो शरीर पर चेठ घर इस स्थान को गुवगुदाने से छाधिक उपरोध नहीं पहुंचा सक्ता है॥

मक्खी का नाशक कार्य समसने के लिये यह प्रावश्यक है कि इस के जीवन-चरित्र प्रौर इस के प्रभ्यासों को भजी भांति समस लेवें॥

मादा मक्खी अगहे देती है श्रीर इन श्रग्रहों के छमि वन जाते हैं ये की एं पीछे मिक्खयां हो जाती है। मादा के अगहे देने के दिन से १०-१३ दिन में श्रग्रहों से नवीन पीढ़ो मक्खीयों की निकल झाती है। एक मादा मक्खी कम से कम १२० श्रग्रहों देती है श्रोर हो हफ़्तों में इन १२० श्रग्रहों . में से १२० मिक्खयां निकल श्रावंगी। इस से यह स्पष्ट है कि केवल एक ही मक्खी से कुछ महिनों में कई लाख मिक्खयां उत्पन्न होती हैं॥

मक्खी के श्रग्रहे देने का विशेष स्थान घांड़े की जीद है। मिक्खयां मजुष्यों के मज ध्यौर खड़े गजे पदार्थों पर श्रौर खब प्रकार के कूड़े कचरे (२६६) पर अग्डा देती हैं। यह कह सके हैं कि जहां पर मैले का ढेर लगता है वहां पर मिलवां चृद्धि करंती हैं॥

मक्खी मैल में सेई जाती, मेला खाती श्रीर मैले स्थानों में रहना

पसन्द करती है। मक्खी का शरीर और टांगें मैला ले जाने के योग्य बनी हैं क्योंकि उसकी हः टांगों भ्रौर शरीर में भ्रसंख्य खीर प्रत्येक पेर में गोल गही है. इन गहियों में लसससा चिपकने वाला पदार्थ है। यदि यह चेप वाला पदार्थ न होता तो मक्खी छनी यर उत्तरी चल न एकी जैसे चलती है। शरीर श्रीर टांगों में वाल होने के कारण और पैरों में चिपकने वाला पदार्थ होने के कार्या मक्ली भ्रापने शरीर शौर टांगों में जो वस्त विषक जाय साथ ले जा सकी है। यदि सक्खी मजुष्य के मल मूत्र पर बंडेगी तो उसे भ्रपन शरीर और टांगों में के 🗸 जायगी श्रौर फिर जब फल

रोगियों से छल्य कर छूत के रोगियों से मक्खियां दूर रक्खी॥

प्रत्येक मक्खी जो रोगी की कोठरी में चली त्राती है मार डालो॥

भ्रपने हाते (वाड़े) या उस के निकट कूड़े कचरे सड़े गले पदार्थ को जमा न हो नेदी॥

सब कुड़ा कचरा जो सड़ने वाला है जैसे जन्तुश्रों का नीचे काष्ट्रवाल, कागज़ का कचरा, भोजन का वचा कुचा भाग और साग तरकारी को जला देना चाहिये॥

सव मोजन को जाली में रक्खो चाहे घर का हो या बाज़ार में बेचने के लिये हो॥

सब क्रूड़े कचरे के टीनों को ढांक के रक्खों छौर सावधानी से स्वच्छ करके तेल या चूना उन में क्रिडक दो॥

हीद गोबर को जाती में रक्खो और उन पर चूना या मिट्टी का तेल छिड़को॥

देखों कि तुम्हारे घर की नाली नहीं चृती है, मिट्टी का तेल नालीयों में ढालो॥

सबद्वार श्रौरिखड़िकयों में विषेश कर रसीई घर श्रीर भोजन के फमरे में जालियां लगाश्रो॥

यदि मिक्खियां देन्वते हो तो उन के अपछे देने का स्थान निकट के कचरे के ढेर में होगा, या द्वार के पीछे या मेज़ के नीचे या पीक दान में अवस्य होगा॥

तरकारी या और कोई सोजन के पदार्थ पर उतरेगी तो जिस पर बेठेगी उसी पर कुळ मल छोड़ जायगी। यदि यह मल दस्त, संग्रह्णी छोर विस्विका के रोगी का है तो इन रोगियों के रोग-कृमि मल में हैं और फल यह होता है कि जो कोई इन फलों या भोजनों को खायगा उसे भी दस्त, संग्रहणी या विस्विका रोग होजाने का भय है। यदि तुम सावधानी से मक्खी को खाते समय देखों तो यह देखोंगे कि कोई दढ़ वस्तु खाने के पूर्व वह घ्रपने धामाशय से कुछ रस निकाल कर उस वस्तु को पिघलाती है। मक्खी के घ्रामाश्य में सब प्रकार का मल रहता है धौर रस के साथ मेला भी निकल धाता है। इस प्रकार से मक्खी नाना प्रकार के रोग फैला सकी है॥

सम्बी नेत्रों पर जो खुजे या आये हैं या रोगी के धाव से जो पीप निकलता है उस पर वैठशी है, वह कुछ पीप को खाती और कुछ धापने शरीर, टांगों और पेरों में चिपटा केती हैं, फिर हड़ जाती हैं और किसी यातक या मनुष्ट की त्वचा पर वैठती हैं, यह आंखों के रोग और दूखरे दक्वा के रोगों को फैलाने की साधारण रीति हैं।

इस वात का निर्णय हो चुका है कि मिन्छयां नाना प्रकार के रोग जैसे मोती किरा, ज्वर, विस्चिका, दस्त, संप्रह्मी, डिप्थेरिया, खसरा, जान ज्वर, शोतना, घांस घाना, महामरी, फोड़े, फुग्सी, ठाने घोर घांतों के कृमि फैनाती हैं।

## मक्दी द्वारा रोग से फैसे दच सके हैं॥

सव से उत्तम उपाय मक्ली द्वारा रोग से रिवत रहने का यह है कि उन को वृद्धि करने से रोकें। उन को वृद्धि करने से रोकना सरता है उस को अपेवा कि जब उत्पन्न हो गई तब उन्हें नाश करें। यह भी वर्णन हो खुना है कि मिक्लियों के अपडे देने का मुख्य स्थान घोडों की लीट और कृड़े कचर का डेर है। घोड़े की लीट को उक्षे सन्दूकों में रखना चाहिये कि मिक्लियां उस पर न वैठ और लीट की खाद लेजा कर सप्ताह में दो बार खेतों में डालनी चाहिये। यदि केवल घोड़ी सी खाद हो तो उस पर मिट्टी का तेल या क्लोराहट आव लाइम विड़कना चाहिये। इस से मिक्लियां उस पर अपडे नहीं देती हैं॥

शृहे कचरे को दहता पूर्वक वन्द होने वाले कुड़े कचरे के वक्छ या रोकरी में रक्खो। किसी प्रकार का कुड़ा कचरा या सड़ा गला पदार्थ -गितयों, क्चों सौर झांगनों में एकच न होने हो ॥

प्रत्येफ उत्तम प्रवंध वाले नगरों और गांवों में चाहिये कि ऐसे नियम बनाये जाएं जिन के फारण नगरवासी जो चेतनाएं और सूचनाएं ऊपर जिखी हैं उन के पाजन करने के जिथे विवश हों। यदि यह सम्भव हो तो होग और मृत्यु घह जायेंगी॥ प्रत्येक्ष घर में द्वारों और खिड़कियों पर चिक्नें श्रौर जाजी जगाने से मिनेखयां भीतर प्रवेश नहीं कर सकी हैं श्रौर बहुत सा रोग कम हो जायगा। यिंद् यह श्रसमम्ब हो कि घर के खब द्वारों श्रौर खिड़िकयों पर चिक्नें टांगी जाएं तो रसोई घर श्रौर भोजन के कमरे के द्वारों श्रौर खिड़-कियों पर श्रवश्य जटकानी या जगानी चाहिये॥



## ग्रपने सिरजनहार को जान।

ईश्वर संसार का सिरजनहार छोर सर्व प्रधान है। वह परनातमा है परनत कोई २ लोग मृतकों को छोर भूत प्रेत को छात्मा कहते हैं। ईरवर सबी छात्मा कहलाता है, वह स्वर्ग छोर पृथ्वी छोर उन में की समस्त वस्तुष्ठों पर प्रभुता करता है छोर "परमेश्वर" छोर "राजा" कहलाता है कारण कि वह संसारी राजाओं छोर छण्यत्तों से छाति ही महान् है इसिलिये वह राजाछों का राजा छोर प्रभुओं का प्रभु कहलाता है। उस ने सकल जीते बीवों को सिरजा है छोर उन का पालन करता है इस कारण वह पिता कहलाता है। परन्तु सब मनुन्यों के खांसारिक पिता होते हैं तो उस की पहिचान निमित्त उसे "स्वर्गीय पिता" कहते हैं॥

केवल एक ही सत्य ईश्वर है। इस का प्रमाण इस वात में पाते हैं कि किसी भी देश में दो मुख्य श्रव्यत्त नहीं होते हैं। यदि दो राजा सांसा-रिक राज में एक ही सिहासन पर नहीं वैठ सके है तो यह निश्चय हैं कि सृष्टि के सिहासन पर केवल एक ही सर्वप्रधान हो सक्ता हैं॥

ईश्कर सदा से है वह स्वंय जीवित है और उस का न छादि है छौर न ग्रन्त है।

यदि कोई पूछे कि ईरवर कहां निवास करता है तो उत्तर यह है की स्वर्ग उस का सिंहसान है परन्तु वह प्रपनी प्यात्मा द्वारा सर्व व्यापी है। यद्यपि उस का सिंहासन स्वर्ग पर है तथापि मनुष्यों को स्वर्ग की पूजा न करनी चाहिये क्योंकि स्वर्ग केवल उस के सिंहासन का स्थान है।

ईर्वर श्रित सामर्थवान है। मनुष्य को चौकी, पत्नंग, घर वनाने के लिये श्रोज़ारों श्रोर पदार्थों की श्रावर्यकता है परन्तु जब ईर्वर ने सृष्टि रची तो उसे पहिले पदार्थों को एकत्र करने की श्रावर्यकता न पड़ी। उस ने केवल वचन उचारण किये और स्वर्ग पृथ्वी को वनने की श्राक्षा दी श्रोर तुरन्त स्वर्ग श्रोर पृथ्वी वन गये। बलवान मनुष्य कठिनता से दो मन का वाम उठा सक्ता है परन्तु ईर्वर श्रपनी महान शक्ति हारा इस पृथ्वी को जिस पर इम रहते हैं और श्राक्षाश में समस्त स्वर्गीय समूह को संमालता (३००)

धौर निरन्तर गति है रखता है॥ वह इस सृष्टि के धारम्भ से वर्त्तमान दिन तक सहस्रों वर्षों से दिन और रात करता आया है॥

ईश्वर का ज्ञान उन सब वस्तुओं में जो उस ने सिरजा है प्रगट होता
है चान्द और सितारे अपने २ मगडल में घूमते हैं नाना प्रकार के पौधे जिन
की नाना प्रकार की पत्तियां होती हैं। सुन्दर फूल और रसीले फल और
उन का मजुष्य के भोजन और वस्त्र के हेतु उचित उपयोग होना यह सव
वताते हैं कि ईश्वर जिस ने इन को रचा सर्वज्ञानी है। इस पुस्तक के
३, ६, ७ अष्ट्यायों में और दूसरे स्थानों में हमारे शरीर की अद्भुत रचना के
विषय में और उस अद्भुत रीति के विषय में जिल से शरीर के भिन्न २
अवयव अपना कार्य्य करते हैं, वर्णन किया गया है इन सिद्धांतों से ईश्वर
जिस ने हमें सिरजा है उस की बुद्धि का प्रमाण और अधिक मिलता है।
ईश्वर ने नेत्र और कान बनायेयह अति अचिमित बात होती यदि वह स्वयं
देख और सुन नहीं सक्ता। वह निस्सन्देह हमारे प्रत्येक कार्य्य को देखता
और प्रत्येक शब्द की सुनता है और हमारे हत्य प्रत्येक विचार उसे कहते हैं॥

ईप्रवर ने सद जीव धारियों को क्षेत्रज जीवन ही नहीं दिया परन्तु वह उन के जीवन का, उन को वायु, भोजन छोर जल पान देकर पालन पोषण भी करता है। इस से हमको यह प्रमाण भी मिलता है कि ईप्रवर धपने सिरजे हुए जीवों की विन्ता भी करता है॥

ईश्वर के गुणों को हम श्रांति स्पष्ट रूपसे तब पिहचान सक्ते हैं जब हम उस के मनुष्य को सिरजने के उद्देश को श्रोर मनुष्य के श्रानन्द की सामग्री इक्ट्री करने को च्यान पूर्वक पढ़ते हैं ॥ मनुष्य को उत्पन्न करने के पूर्व ईश्वर ने भूमि को सिरजा श्रोर जैसा कि ईसाई होगों के धर्मशास्त्र में जिसा है उस ने पौधों, जन्तुश्रों श्रोर सकल वस्तुश्रों को जो मनुष्य के उपयोग श्रोर उस के श्रानन्द के लिये श्रावश्यक थीं उत्पन्न किया। उस ने मनुष्य को सिरजने का धाश्य स्वयं वर्धन किया है "में ने मनुष्य स्मपने स्वर्गवासी लिये सिरजा।" ईश्वर का मन्तव्य यह था कि मनुष्य स्मपने स्वर्गवासी पिता से प्रेम करे श्रोर उस की सेवा करे श्रीर श्रपने कार्यों द्वारा उस के गुण महिमा को प्रगट करे॥

उत्यक्ति में ईश्वर ने दो जनों को उत्पन्न कियाः पुरुष छौर स्त्री को। उस ने उन को सिद्ध शरीर, तीच्या बुद्धि छौर पवित्र प्रकृति का दान दिया उन का घर एक सिद्ध स्थान में था जिस का नाम " छादन का वारा" था, उस समय संसार में दुएता, दुःख छौर रोग न था। वस का छाशय यह था कि मनुष्य छानिवृंत छौर शान्त जीवन व्यतीत करें न ऐसे जीवन जो रोग छाथवा मृत्यु से ३०, ४० या ५० वर्ष में समाप्त हो जाएं परन्तु ऐसे जीवन जो प्रसंख्य छौर छगणित वर्ष तक रहें-छर्णात् जो चिरजीवी हों॥

ध्रवर ने सातवें दिन को जलित के स्मरण में नियत फिया इस ष्पाशय से कि मनुष्य प्रापने सिरजनहार को मूल न जाय प्रौर सद मनुष्यों को ईश्वर ने आज्ञा दी कि सातवें दिन (अर्थात् शनिवार को) पवित्र "विश्राम दिवस" कर के मानें और इस वात से सचेत रहें कि इंड्सर ने मनुष्य को सिरजा। जो लोग थ्राज के दिन सत्य ईरवर की छाराधना करते हैं उन को ईश्वर की इस छाज्ञा का पालन फरना चाहिये जिस में कहा है कि "विश्राम दिवस को पवित्र मानने के लिये स्मरण रखना। छः दिन तो परिश्रम करना धौर ध्रपना सारा काम काज करना पर सातवां दिन मुक्त तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिये विश्राम का विन है उस में न तो तुम किसी भांति का काम काज करना न तुम्हारे वेटे न तुम्हारी वेटियां, न तुम्हारे दास, न तुम्हारी दाखियां, न तुम्हारे एशु, न कोई परदेशी (याजनवी) भी जो तुम्हारे फाटकों में हो, क्योंकि छ: दिन में मुक्त यहोवा ने प्राकाश प्यौर पृथ्वी भौर समुद्र धौर जो छुच्छ उन में है सप को बनाया छौर सातवें दिन विश्राम किया इसी कार्या मुक्त यहोवा ने विश्राम दिन को श्राशीर्वाद दिया धौर उस को पवित्र ठत्राया।" यह नियम कभी बद्ता या मिटाया नहीं गया धौर आज तक मनुष्यों को भ्रपने सिरजनहार की ओर उन के वहे भारी कर्तव्य कर्म्स को दिखाता है॥

सिरजनहार ने नियम बनाय जो सब का प्रवन्ध करते हैं, जेसे उदाहरण के लिये पृथ्वी की गति इस प्रवन्ध से हैं कि सब दिन २४ घरों के होते हैं और अनु अपने नियमानुसार आती हैं और स्वर्गिय पिगड अपने नियमानुसार आती हैं और स्वर्गिय पिगड अपने नियम समयों कोर मार्गों के अनुसार प्रगट और लोग होते हैं। हमारे शरीर के सम्पूर्ण अवयव नियम आधीन हैं। ईश्कर ने एफ धम्मांचारी नियम वनाया है जिस में सकत कर्तव्य कमों का, जिन का मनुष्य अपने सिरजन- सार क्योर साथी मनुष्यों का अनुणी है, समावेश है। क्लेशित दशांव जो वर्समान काल में संत्रार में देखी जाती हैं वे मनुष्य के धम्मांचारी नियमों का बलंधन करने के फल हैं और वह दुए आत्मा द्वारा इतना मटक गया था कि वह सच्चे ईश्वर को प्रेम करने और सेवा करने से भी विमुख हो गया और लकड़ी और परधर को मूर्तियों की सेवा ओर पूजा करने छोर चृत्तों, पहाड़ों, पिनयों

स्रोर पशुर्कों के स्नागे किर सुकाने लगा। जन् मनुष्य मार्ग से सटक गया स्रोर स्नपनी भलाई के विपरीत जो कार्व्य हैं सो करने लगा, तो रोग, पीड़ा स्रोर मृत्यु उसे प्राप्त हुई॥

संसार के लमस्त रोग पाप के फल हैं। यहि महुष्य ईश्वर की छाज़ा को मङ्ग न करता तो छाज कल कोई रोग भी न होता परन्तु इल पर भी यदि वहुत छुछ रोग सब स्थानों में पाया जाता है तिस पर भी वह मनुष्य जो ईश्वर की छाज़ाओं का जो शारीरिक छौर मानसिक वस्तुधों से सम्बंध रखती हैं पालन करने से वहुतेरे रोगों से जो मनुष्य जाति को पोड़ित करते हैं रित्त रहेगा। यद्यपि मनुष्य ने पाप किया है तिस पर भी ईश्वर ने उन से जो उस की सेवा करते हैं कहा है ''तुम नहीं जानते हो कि तुम ईश्वर के मन्दिर हो छौर ईश्वर की छात्मा तुम में बसती है।" हमें अपने शरीर की जिन्ता करनी चाहिये छौर उसे स्वच्छ छौर हप्ट पुष्ट रखना चाहिये क्योंकि ईश्वर कहता है "यदि कोई मनुष्य ईश्वर के मन्दिर को (अर्थात् शरीर को) नाश करे तो ईश्वर उस को नाश करेगा क्योंकि ईश्वर का मन्दिर पवित्र हैं छौर वह मन्दिर तुम हो॥"

ईश्वर का मनुष्य से प्रेम करने का सब से मुख्य प्रमाण यह है कि उस ने प्रयना इकलोता पुत्र प्रभु यीसू फ्राइस्ट मनुष्यों का मुक्तिदाता होने के हेतु मेजा। यीसू के द्वारा ईश्वर ने एक उपाय निकाला है कि सब जो कोई प्रभु यीसू पर विश्वास लावेंगे उन्हें पापों की जमा प्राप्त होगी और वे संकार में ईश्वर को प्रसन्न कर के सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसा कहने से कि जो कोई प्रभु यीसू पर विश्वास लावे प्रनन्त जीवन पावेगा यह प्राश्य नहीं है कि बह न मरेगा, परन्तु उस का यह प्रधं है कि वद्यपि वह मरेगा तथापि ईश्वर उसे फिर जीव प्रदान करेगा जिस से वह शानित और प्रानन्द में सर्वदा रहेगा॥

ईश्वर का पुत्र जब संसार में या तो भलाई करता किरा। मुक्ति के

गर्गा की शिक्षा उस ने लोगों को दी ध्यौर उन की शारीरिक ध्यावश्वकताओं
को भी, उन के रोगियों ध्यौर लूले लंगड़ों छोर ध्यम्धों को खंगा कर, पूर्ण
किया। सब से उत्तम बात यह की कि उस ने लोगों को एक पेसे देश के विषय

में बताया जहां वैहिक, दैविक, भौतिक पीड़ाएं प्रवेश नहीं कर सकी हैं,
जहां न कोई ध्रम्धा, वहिरा ध्यौर लुला है, सब जो उस में प्रवेश करते हैं
सिद्ध शरीर के हैं, एक देश जिस के निवासियों को मृत्यु नहीं है।

प्रभु यीस ने प्रतिका की है कि वह इस पृथ्वी पर फिर कोटेगा। उस का ग्राना निकट हैं क्योंकि वे जन्म जो उस के भ्राने का सन्देश देते हैं प्राय: पूर्य हो चुके हैं। संसार में पेसे जन्म जैसे रोग भौर व्याप्ति की वृद्धि, यह भूकम्य श्रीर श्रकाल, जातियों में होश, मुख्य कर संसार की बढ़ी जड़ाई, ये सब जन्मण संसार के श्रन्त श्रीय प्रभु यीस के दृसरी बार श्राने (पुनरागमन) की श्रांति समीपता को प्रगट करते हैं॥

जब प्रभु यीस् पृथ्वी पर लौट भ्रावेगा तो उनको जो उसपर विश्वास कर मर गये हैं किर जीव प्रदान करेगा। इन को भ्रीर उन जीवित लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं वह इस पापमय भ्रीर पीड़ा हुंश से पूरित संसार से पेसे स्थान में जो उस ने धम्मीत्माओं के लिये तैयार किया है ले जायगा। उस के किर भ्राने पर वे सन जिम्हों ने उसे स्वीकार न किया भ्रीर उस की दया को जुच्छ जाना नष्ट होंगे॥

इन लब धातों पर ध्यान देने से यह छाशा है कि इस सुस्तक के पढ़ने वाले न फेबल छाउने शरीर के रोगों से चंगा होने का छौर छापने शरीर को हुए पुष्ट रख लकने का उपाय पावेंगे, परन्तु मुक्ति के मार्ग का ज्ञान भी जो छात्मा के रोगों (पाप) को चंगा करता है पावेंगे छौर छूं उस स्वर्गीय स्थान में जहां पर पोड़ा छौर न्याधि छौर मृत्य का नाम भी नहीं है, एक सुखद स्थान छौर छाननत जीवन पावेंगे॥



## नुसर्ख़ों का सूचीपत्र, जिन के विषय में इस पुस्तक के पिछले अध्यायों में कहा जा चुका है

- नं० १. वोरिक ऐसिड सोल्यूशन (Boric Acid Solution) एक स्वच्छ पोतल लो जिस में ७ ध्यावन्स (४ इटांक) या उस से ध्यिक जल या जावे योतल के भीतर एक वड़े समस्व भर वोरिक एसिड किस्टब्ज़ (Boric Acid Crystals) डालों फिर बोतल को उवाले हुए पानी से भर दो। वो चार घराटे तक वोतल को रक्खा रहने दो तब भी वोरिक एसिड पूरा नहीं धुलेगा। जब वोरिक एसिड सोल्यूशन डालने लगो तो यह ध्यान रक्लों कि कोई किस्टब्ज़ याहर निकलने न पार्च। जैसे जैसे सोल्यूशन निकालते जाथों वैसे थेर थोर पानी वोतल में डालते जाथों जव तक कि सव किस्टब्ज़ घुल न जावें॥
- नं॰ २. टिंक्चर ग्राव ग्रायोडिन (Tincture of Iodine) तैयार किया हुग्रा किसी दुकान से खरीदा जा सक्ता है।
- नं॰ ३. भ्रागिरॉल सोल्यूशन (Arygrol Solution) किसी द्वा वेचने वाले की दुकान से लिया जा बक्ता है, प्रति सैंकड़ा १० गलाव (ten per cent solution) प्रयोग किया जाय ॥
- नं॰ ४. चोरिक पसिड पावडर (Boric Acid Powder) किसी दुकान से मोल लो॥

प्यासा, या रुखे या गिरने वाले वालों के लिये।

नं० ४. दो झाम (ताग भग ७ माशे) गन्धक, १ धाउन्स (पाधी इटांक) वेसतीन (Vaseline) में मिलाध्यो ॥

#### गंजियन के लिये।

नं० ६. २० ग्रेन रिसॉरसिन ( Resorcin) भौर ४ झ्म धालको हत्त (Alcohol) भौर पांच झाम पानी मिलाभ्रो॥ (३०४)

## दस्त रोकने के लिये।

 नं० ७
 सदताइट्रेट प्राच विज्ञमध
 २ हाम (2 drams)

 (Subnitrate of Bismuth)
 सेजोल (Salol)
 १ हाम (1 dram)

 चाफ मिनसचर
 १-१/२ प्राडम्स

 (Chalk Mixture)
 (1½ ounce)

एक होटे चम्मच भर हर ३ या ४ घराटे के वाद दो

#### वधे के लिये।

सिन नाइद्रेट ग्राव विज्ञमध ३६ ग्रेन्स (grains) मिलाग्रो सेलोल (Salol) १२ ,, ,, चाक निक्तचर ४ ज्ञानस (drams)

एक छोटा चम्मव भर हर ३ या ४ घराटे के वाद दो

नं० द. दर्न्ट पेलम (Burnt Alum) इस प्रकार वनता है एक होटा सा दुकड़ा "पेलम या फिटकरी" का एक चम्मच में रक्खो थोर उसको आग के अपर रक्खों कव तक कि फिटकरों तल कर सफ़ेट धौर सुखी न हो जाय॥

## कुछी छौर रारारा करने के किये।

नं ६. फारवोत्तिक पसिड (Carbolic Acid) १ ह्राम विज्ञश्रीन (Glycerine) १ खाउन्स सिन्पूरेटेड वोरिक पसिड सोल्यूशन १० खाउन्स (Saturated Boric Acid Solution)

एक और दुरुखा जो प्रच्हा है इस प्रकार वनता है:—

विरिक पसिड (Boric Acid) १ ह्राम पोटेसियम क्लोरेट (Potassium Chlorate) २-१/२ ड्रामस पेप्परसिन्ट का पानी १२ आडन्स (Peppermint Water)

एक और अच्छा कुछी और रारारे का नुसखा यह है:—

एक होटे चम्मव भर नमक धौर एक होटे चम्मच भर एकाने का सोडा (Baking Soda) भ्राघ सेर पानी में मिलाभो॥

```
मं॰ १० कारबोजिक पसिस (Carbolic Acid)
भाजकोहज (Alcohol)
पानी
                                                                             १-१/२ ड्राम
                                                                              २ भाउन्स
                                                                               K
                                                                                      37
        यह भी वहुत अच्छा कुछी श्रौर गरारे का नुसखा है॥
होटी २ फुंसियों के लिये मरहम बनाने की तरकीय।
नं० ११ विसेलिन (Vaselin)
मिलाश्रो कारवोलिक पसिड (Carbolic Acid)
                                                                                १ घाडन्स
                                                                                  १० ग्रेंस
       कक्षेजे पर जलन या खट्टी खट्टी डकारें प्राना॥
       नं० १२. सोडा याईकारवोनेट (पकाने का सोडा) (Soda
Bicarbonate) खाना चाहिये, थोड़ा २ फरके, एक बार में श्राधा २ तीखा॥
                                  बवासीर का भरहम।
नं १३ | जेड पेसिटेट (Lead Acetate)
दैनिक पेसिड (Tannic Acid)
वेल्लाडोना आफ्टमेन्ट
(Belladonna Ointment)
                                                                                   २ भाग
                                                                                   १ भाग
                                                                                 १४ भाग
                                     दांत का मंजन।
नं० १४ विसी हुई खरिया ११२ पाउन्ड (पाच भर)
(Powdered Chalk)
पिसा हुआ कैसटील सोप (Castile Soap) ११ आउन्स
शक्कर १ आउन्स
पिसी हुई आरिस इट (Orris root) १ आउन्स
  नं० १४. ह्रकवर्म (Hook-worms) के नुसखों के लिये देखो पृष्ट २१०।
                                   संघने के लिये।
नं १६ | मेन्याज (Menthol)
वरावर २ | केन्फ्रर (Camphor)
भागों में | यूकेजिपटिस आएज (Eucalyptus Oil)
मिलाओ | श्रोजिश्रम पिनी सिक्वरिट्स (Oleum Pini Silvertris)
        नं० १७. इस दवा के सेवन करने की यह रीति हैं: - एक कोटा सा
वांस का टुकड़ा या छौर किसी खकड़ी का टुकड़ा खो जो भीतर से
खोखला हो। चार इंच लम्बा हो श्रीर उंगली के वरावर मोटा हो।
```

पक सिरा उस का पक कार्क (cork) से जिस में पक छांटा सा छिद्र हों वंद कर दो फिर पक कपड़े का टुकड़ा था रहें दवा में मिगोर्कर उस के अंदर रख दो फिर उस बांस का खुला हुआ सिरा अपने पक नथने में लगाणो और भीतर को सांस खींचा इस प्रकार प्रत्येक दिन उस को कई वार सुंघो। जिस समय दवा न सुंघो वांस का मुंद एक छोटे कार्क (cork) से वंद कर दो ताकि दवा उद न जाए॥

### सुखी खांसी के लिये।

नं॰ १८. कोडोन सहकेट (Codein Sulphate) ३ ग्रेन

श्रमोनियम क्लांगांड (Ammonium Chloride) १४ ग्रेन

सिरप ग्राव साइट्रिक एसिड

(Syrup of Citric Acid) १ ग्रोंस

पानी १-११ ग्रोंस

जवान श्रादमी एक कोटे सम्प्रस भर पानी में मिलाकर हर तीन २ या सार २ धर्मट के बाद पिथे, जब तक कि फ़ायदा न मालूम होने लगे। वधे को साय क होटे सम्मस का तिहाई देना साहिये॥

नं॰ १६. | सल्फ़ेट धात्र धापरन (Sulphate of Iron) ४ ग्रेन मिलाओं | श्रोवेरीन (Ovarin) ३ ग्रेन

इस को एक कैपसूज (Capsule) में रखकर दिन भर में तीन बार खाश्रो, देखो पृष्ट २५३॥

## क्लारोसिस की (Chlorosis) वीयारी के लिये।

नं= २०. ब्लाड्ज़ पिल्स (Blaud's Pills) प्रत्येफ गोली में २ प्रेन सल्फ़ेट प्याव आप्रन (Sulphate of Iron) होता है॥

नं २१ नीला मरहम (Blue Ointment) किसी दुकान से खरीदा जा सक्ता है॥

नं० २२ पहिले पहिले वहुत ही गाहा सोल्यूशन पोटेसियम पर-मंगनेट Potassium Permangnate) का दनाओं। यानी धाधा तोला भर लेकर पाव भर पानी में डाल दो। इस को वार २ हिलाओ छीर काम में जाने के पहिले इल को कई घराटे तक रण्खा रहने दो। इस गाहे सोल्यूशन को काम में नहीं जाना चाहिये। इस के छोटे हो चम्मच लेकर आधे सेर पानी में मिलाना चाहिये श्रौर तब धावों को धोने के लिये श्रयवा वेजाईनल हुश (Vaginal douche) या योनि की पिचकारी में प्रयोग करना चाहिये॥

मं० २३. ज़िंक प्ररहम (Zinc Ointment) किसी द्वा वेचने वाले की दुकान से मोल लिया जा सका है॥

नं० २४. भुने छाटे की लपसी इस प्रकार बनानी चाहियेः एक स्वच्छ कहाई में गेहूं का छाटा रक्खो और शाग पर चढ़ा कर वरावर चलाते जायो जय तक कि वह भुन कर भूरा न हो जाय। इसी छाटे से लपसी बनाओ। थोड़ा सा नमक मिलाओ॥

नं० २४. चांवल का मांड बनाने की रीति। दो बड़े २ चम्मच भर चांवल घ्राध सेर पानी में डाल कर घाग पर चढ़ा दो घोर तीन या चार घराटे उवलने दो घोड़ी २ देर के वाद घोड़ा २ घोर पानी डालते जाध्रो लाकि जब उतारो तब लगभग उतना ही पानी रहे॥

नं० २५. चूने का पानी (Lime water) इसकी तरकीव यह है कि वे बुक्ताप हुए चूने का एक टुकड़ा अंडे के वरावर जो। श्रीर इसकी ग्रायत बन जायगा। श्रीर चूना नीचे वेठ जायगा। जय पानी साफ़ ऊपर निथर श्राप तब उस को सावधानी से चूने पर से निकाल दो। फिर उसी चूने में श्राध सेर पानी श्रीर मिला दो श्रीर श्रच्छी तरह से हिला कर रख दो जब चूना फिर नीचे बेठ जाय तो पानी फिर डाल दो। श्रय चूना धुलकर साफ़ हो गया श्रीर असका खारा मैल वह गया। श्रव इस चूने को ले कर उस के चार भाग कर डालो। श्रीर एक २ भाग श्राध सेर वाली बोतल में रक्लो। श्रीर बोतलों में उयाला हुशा पानी भर दो। श्रीर काग मज़बूती से लगा दो। इन वोतलों के श्रम्दर का स्वच्छ जल चूने का पानी है।

नं० २७. अग्रहे का पानी। देखो पृष्ट २६०, अंतिम पङ्कति॥

नं० २८. स्टार्च पनोमा, श्वेत सार की पिचकारी। देखो पृष्ट १४६॥

नं० २६. एग नॉग (Egg-nog) देखो पृष्ट २६०॥

नं० ३०. जेजीड,पग्ज (Jellied-eggs)। देखो पृष्ट २६० ॥

नं० ३१. भापके स्ंघेम की विधि। कोई वर्तन जो जिस में पानी उवज सके घीर द्याग पर रक्खो। फ़नेल की तरह का एक नल बनाध्रो जो वर्तन के मुंह से तुम तक लम्बा हो। या एक मामूजा वौलिया या काग्रज़ से वन सक्ता है। इसका एक सिरा इस वर्तन पर रक्खो जिस में पानी इवल रहा है और दूसरा अपने मुंह में लगाओ। अौर मुंह से भीतर को भाष खींचो। यूकेलिप्टस का तेल पानी में मिला देना चाहिये। देखो पृष्ट १६०॥

नं० ३२. मेडीकेटेड (Medicated) प्नीमाज़। प्रश्रीत् 'ध्रीपिष बाजी पिचकारियां'' देखां पृष्ट १७८, पङ्कति नं० २४ से ३० तक ॥

नं० ३३. टैनिफ पसिड (Tannic Acid) पनीमा, हैज़े के जिये। देखो पृष्ट १६१ पङ्कति नं० ई॥

नं० ३४. दाद (Ring-worms) का मरहम। देखो पृष्ट २६०॥ नं० २४. श्रेडवर्ग्स (Thread-worms) महीन धारो की नाई छिम का मरहम। देखो पृष्ट २११॥



# परिशिष्ट साग।

## मेटाबोलिज़म के रोग

पच. सी. मेनदेल, पम. ही.

मेटीवीजिज़म के रोगों में नाना प्रकार के पालगा पोषगा की व्याधियां जिन में भोजन के तत्त्र (या घाटे का सत्त्व चिक्रनाहर, शकर, दाल इत्यादि घोर नमक) पूर्ण क्य पर शरीर में उपयोग नहीं होते, एमिलित हैं। इस का परिणाम मोतृत का यथोचित उपयोग ने होना होता है घोर उस का प्रत्यत्त कारण पूर्ण मोजन न मिलना या उचित पाचन न होना है घोर उस का पृथक लत्त्रण उस विगाड़ के घाउलार होता है जो पाचन किया में हो इस में इस प्रकार के रोग सम्मिलत हैं जैसे मूत्र एच्छ, गठिया, बाई, मोटापा, घोर चेतना यन्त्र की निर्वलता इत्यादि॥

गठिया धौर शरीर से खानिज पदार्थी की न्यूनता।

शरीर के पालन पोषण का ज्ञान वर्त्तमान काल में बढ़ जाने के द्वारा गठिया छौर प्रान्य इसी प्रकार के रोगों के कारण वहुत छाच्छे प्रकार से समक्त में थ्रा गये हैं॥

मनुष्य के ष्रवयव यंत्र में दो प्रकार के कार्य्य होते रहते हैं, प्रथम घड़नेहार दूसरा नाश करनेवाला। "मनुष्य के उत्पन्न होते ही उस की मृत्यु ग्रारम्भ हो जाती है" इस का अर्थ यह है कि प्रवयव प्रपने र मुख्य कार्यों में प्रवृत्त होते ही उन के तत्वों में दूर फूर और नाशक विधि ग्रारम हो जाती है। इस किया का ग्रन्तिम क्ल इस प्रकार की खड़ी राख उत्पन्न करना है जिस से जीवित तत्वों में नाशक विधि ग्रारम्भ हो जाती है।

खद्दास से द्विद्र वाले श्रवववों की मृत्यु होती है शरीर के तत्व केवल खार में श्रपना कर्तव्य कर्म कर सक्ते हैं इस कारण से पालन पोषण का घड़नेहार कार्य्य खारे पदार्थों के मध्य अपना कार्य्य करता है श्रीर इस का फज यह होता है कि एक तीखा खार संचय रक श्रीर श्रावयविक द्विद्र रचना में एकत्र हो जाता है ॥

( 388 )

प्रकृति ने शारीरिक धावश्यकताओं के निमित्त उत्तम प्रवंध कर रक्षा है कि वनस्पति से जो भोजन मनुष्य को प्राप्त होता है उस में से १६ खारी खानिज पदार्थ प्राप्त होते हैं ये धावयिक खानिज नमक जो तरकारी और फजों में पाप जाते हैं गाढ़े और कोलाई ह के रूप में होते हैं इस कारण हमारी खारी धावश्यकताओं को पूर्ण करने के जिये धाति ही ध्रमुकुल हैं।

स्वास्थ्य की दशा में खट्टाल प्रीर खार समान रहते हैं भीर सद ठीक

रहता है छोर मनुष्य शान्त, उत्तेजित छोर जुस्त रहता है॥

यदि उन १६ खानिज नमकों में से किसी एक की न्यूनता के कारण से तत्वों का खारापन जरा भी घट जाय तो रोगी दशा उत्पन्न हो जाती हैं जिस को डाफ्टर लोग ऐसिडोसिस अधात् खटाई की अधिकता कहते हैं इस का अर्थ यह है कि खारे संचय में कभी हो गई और इस के लच्चा उन खानिज नमकों के अनुसार होने हैं जिन के कारण से कभी हुई हो॥

ये खानिज खाद्य नमक जैने पोटासियम, सोडा, चूना, मेगनेशिया, सिलीका, फ़ासफ़ोरस, क्लांरीम, लोहे का कत और गन्धक एक नियत परिमाण में सजीव पदार्थों से मिल कर आवश्विक तत्व के सम्बन्ध द्वारा

जीवित शरीर के नाना प्रकार के छिद्र वनाते हैं॥

हमारे रोगों पर प्रवत्त होने की शक्ति या उन पे पराजित हो जाना हमारे शरीर के प्रत्येक हिंद्र के पालन पोषण की समानता पर श्रयल स्वित है। ये दशांप भिन्न २ प्रकार के रोगों में होती हैं जैसे गठिया, वाई, चेतनिक स्वत रत्यादि। शरीर में इन १६ खारी नमकों श्रोर तीनों एसों के रहने न रहने से इस समानता पर प्रमाव पड़ता है श्रीर शे स्व हमारी प्राव-श्यकताओं के निमित चनस्पतियों में उत्पन्न किये जाते हैं॥

हम यह जानते हैं कि संसार के वहुतेरे रोग जिन को नड़े २ डाक्टर ने वड़े २ नाम दिये हैं वे लब खानिज पदार्थ की न्यूनता के फारण से होते हैं। शरीर का खानिज पदार्थों का संच्यु घट जाने के कारण देह का प्राव-

श्यक कर्तव्य कर्म ध्यसम्भव हो जाता है॥

तन्तु मों के खानिज पदार्थ की न्यूनता के कारण सुगमता से दिख जाते हैं। पिंदला कारण यह है कि खार पहुंचानेवाले भोज्य पदार्थ जैसे तक्कारी, फल, दाल इत्यादि नहीं मिलते हैं। पेसी दशा में साग तरकारी श्रीर ताज़े फल श्रिक उपयोग करने चाहियें। तरकारी को पेसा वनाना चाहिये कि जिस पानी में यह पकाई गई हो वह फंका न जाय श्रीर कुछ ताज़ी कश्ची वस्तुपं जैसे सलाद (Salad) श्रीत दिन खानी चाहिये। बीज वाला

ध्रन्न जैसे गेहूं, चांत्रल ऐसे पकाने चाहिये कि उन का खानिज पदार्थ जाता न रहे ध्रति सुद्तम मेदा ध्रौर घिस कर स्वच्छ किये हुए चांवल में ये खानिज पदार्थ नहीं रहते हैं, इन वस्तुधों में के खानिज पदार्थ मर जाते हैं भौर इस कारण से यह व्यर्थ मोजन होते हैं॥

श्रिक रोटी खाने से खड़ास बढ़ जाती है इस कारण में जिन को गठिया रोग है इस का श्रिक उपयोग न करें। मांसाहार से श्रिक खटाई पैदा होती है और "खार नाशक" है और वे शरीर के उस धावश्यक संवय को समाप्त कर डालते हैं जब कि शरीर मांस के खड़े रस को मारने का यत्न करता है। हम ने श्रनुमव से सीखा है कि गई के रोगियों को मांसाहार कम करना छचित है, धव हम को यह भी विदित्त हो गया कि यह किस कारण से है।

कोष्ट वद्ध और खट्टे रस के भेदने और सोखने से भी खानिज पदार्थ मर जाते हैं इस को ठीक कर सेना चाहिये॥

उपरोक्त वर्णन से यह प्रत्यक्त प्रगट होता है कि नाई के धावइयक कारण या तो खारी खानिज पदार्थी का धाधिक नाश होना होता है या उन का संवय न करना। इस लिये:

जितने भोजन खट्टा रस उत्पन्न करने वाले हैं वे न खाने चाहिये॥ जो २ भोजन खार रस वाले हैं उन को श्रधिक खाश्रो॥ कोष्ट वद्ध (Constipation)न होने दो॥

ध्यत्यन्त मल शरीर से निकालने के लिये खिंधक जल पान करो।। प्रागा वायु घ्रधिक प्राप्त करने के लिये सदा ताज़ी वायु में रहा करो।।

उपरोक्त वर्णन किये हुए खट्टास वाले भोजन के उपायों को छोड़ कर्भा २ यह भी द्यावश्यक होता है कि कुछ काल तक कई खानिज नमक मिश्रण कर के खावें ताकि तत्वों का खानिज संवय पूर्ण हो कर दना रहे॥

खानिज अनुकूल और पृथक २ करने की किया मुख्य कर गृद्द रचना के समूद के आधीन है जो शरीर में भिन्न २ स्थानों पर हैं इन में तिली, गले और कदाचित् पुरुष ली के उत्पत्ति स्थान की गिलटियां हैं क्योंकि इन का भी मनुष्य के सम्पूर्ण स्वास्थ्य से सम्बन्ध है। जब ये गृद्द अपने कर्तव्य कार्य्य में ढीले पड़ जाते हैं तो इस से भी खानिज पदार्थों की कमी हो जाती है। जब कभी ये गृद्द निर्वल हों धौर उन पर अधिक अम पड़े तो इस का वही प्रभाव होता है जो खानिज पदार्थों के न भिलने द्वारा होता है।

Hindi-20.-4, pp.

क्योंकि पेसी दशा में ये पदार्थ शरीर में पूर्ण उपयोग प्राप विना निकल जाते हैं। इस प्रकार से खानिज या सार घट जाता है।

पेसी दशाओं में प्रावश्यक है कि जिन २ शद्दों की कमी है उन्हीं के सत जो पशुवत शद्दी रचनाओं से रचे गये हों हन की गोलियां कई महीनों तक प्रति दिन खानी चाहियें। इस विषय के लेखक ने पेसी चिकित्सा से बड़ा लाम होते देखा है॥

इस लिये कि इन गर्दी खानिज कार्य्य वालों पर स्वर्य की तिल्या ज्योति (Ultra violet rays) का धाधिक प्रभाव पड़ता है इस कारण यह भला होगा कि शरीर पर या तो सम्पूर्ण ध्यथवा थोड़ी २ ध्रूप पड़े। ध्यारम्भ में केवल कुळ मिनिट तक यूं करो धोर फिर धीरे २ समय वढ़ा सके हो। गोरे रंगवाले लोगों को सिर धौर रीढ़ पर ध्रूप न लगने देना चाहिये॥

पीड़ित मागों को प्रति दिन गर्म संकन सेवन करना छौर प्रति दिन गर्म जल से सान करना घर के लिये उत्तम चिकित्सा है। जो लोग व्यय करने योग्य हैं उन्हें संनिटेरियम में जहां पर पेसी चिकित्सा का प्रशन्ध हो जा के चिकित्सा करानी चाहिये। कई प्रकार की तेजस्थिनी शिक छौर कई प्रकार की विजली की तरंगों से विशेष लाभ होता है।

# मूत्रकुच्छ या ग्रडीठ (Diabetes)

मूत्रक्षच्छ रोग पालन पोषण के विगाइ द्वारा होता है छोर इस से शरीर में कारवोहाइड्रेटस धर्यात छाटे के सत्व वाले पदार्थों को, बैसे शक्कर, इवेत सार पदार्थों को, जिन का प्रवेश प्रति दिन होता है उपयोग नहीं कर सके हैं। इस कारण से रक्त छोर तत्वों में भ्रापच शक्कर भर जाती है।

प्रप्राकृत और व्यर्थ अनुपयोगी शकर से रक्त और तत्वों में का चार विकारी और शितल पड़ जाता है इस से खट्टा रस बढ़ जाता है धौर मूत्रकृच्छ की दाक्या धौर असाध्य स्थिति हो जाती है। प्रकृति यत्न करती है कि इन अपाकृत वस्तुओं को दूर करे सो गुवाँ द्वारा सूत्र में शक्तर निकलने जगती है। यह शकर जो मूत्र में निकलती है मूत्रकृच्छ रोग का अति साधारण और मुख्य लक्तण है॥

वर्त्तमान काल में यह रसायनिक संयोग द्वारा विदित हुआ है कि शरीर के तत्व में एक ऐसा रसायनिक संयोग होता है जिस से शक्तर

ग्रौर स्वेतसार से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है; स्नायुश्रों को शक्ति मिन्नती है ग्रौर चेतना शक्ति उत्तेजित होती है॥

इस रसायनिक संयोग से पनी हुई शकर का जो रस यनता है वह रक्त में उस जम्बे गिल्टी की नाई ध्रवयव द्वारा, जो ध्रामाशय के पीछे होता है जिसे पानकिश्रस (pancreas) कहते हैं, पहुंचाया जाता है।

मूत्रकुट्य रोग एक प्रकार का बड़ा घोर घ्यसाच्य घ्यजीर्थ रोग समभा जाता है जो पानिकिश्रस (pancreas) के काम न करने घोर रसायनिक संयोग का सत शरीर में न पहुंचने से होता है॥

सन १६२२ ई० में डाक्टर बार्नाटंग छोर डाक्टर बेस्ट जो टराँटो विश्वविद्यालय के थे उन्होंने पानिक इस में से इस रसायनिक शकर के पाचन रख को पृथक करने में सफलता प्राप्त की छोर उन्होंने इसे ''इन्द्रुलिन" नाम दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस "इन्द्रुलिन" प्रवाध को हाइपोडिमिक सुई द्वारा एक मूज्छु के रोगी के रक प्रवाह में डाज सक्ते हैं छोर इसका यह फज होगा कि रक छोर मूज होनों शकर रहित हो जावेंगे। पेसा करने के लिये कि रोगी शकर छोर उस से होनी वाली हानि से बचे उसे दिन में तीन वार इस प्रकार के टीके देने की ध्याव- प्रयक्ता है। जब तक यह टीका जगातार जगता रहता है तो उसका प्रमाध बना रहता है पर जब टीका जगातार जगता रहता है तो उसका प्रमाध बना रहता है पर जब टीका जगाना बन्द हो जाता है तो शकर की छाधिकाई किर प्रगट हो जाती है। मूज्ञु रोग की चिकित्सा में यह उन्नति हुई है कि यह सुखाया हुआ पानिक अस का तैयार किया हुआ परार्थ ( Desiccated pancreatic preparations ) अब आति जामदायक चिकित्सा है॥

इस कारण कि मूत्रसञ्ज रोग पालन पोष्ण के विकार द्वारा होता है तो स्वस्थ दशा में होने के लिये भोजन में संयम करना प्रति मुख्य बात है। सो पेसे रोगी के लिये पथ्य भोजन का ढांचा बनाते समय यह समरण रखना ग्रावश्यक है कि पेसे रोगी की पाचन शक्ति बहुत कुछ नए हो चुकी है, और वह श्वेतसार और शक्तर पेसे भोजन को प्रस्ति के प्रमुसार पाचन कर उपयोग में नहीं ला खका है॥

पित् ऐसे रोगी को उतना ही गुण का भोजन जैसा जब घह स्वस्थ था खिलाया जाने हो न केवल उस का कुछ भाग गुद्दां द्वारा व्यर्थ होगा वरन् वह भोजन का काम न देगा, न उस से लाभ होगा परन्तु इस के विपरीत उस के लिये वह विप हो जायणा प्योंकि वह भोजन उन समस्त लक्ष्णों को जो मूत्रकृष्ठ रोग में होते हैं वढ़ा देगा॥

#### भोजन का ढांचा।

निस जिलित भोजन का ढांचा म्रित जामदायक परिमाणित हुमा है पर इस में भी प्रत्येक रोगी की दशा के श्रतुसार फेर फार करना उचित होगा॥

इस चिकित्सा का उद्देश्य यह है:— पहिले ऐसे पदार्थों की कम करें जिस से खट्टे रस का संचय होता है। दूसरा रोगी की कार्थोहाइड्रेट (carbohydrate) या खेतसार शकर इत्यादि पचाने की शक्ति को खोज जें धीर प्रविष्ट मोजन को इसी सीमा में रक्खें धीर पाचन किया में जो न्यूनता है उस की उन्नति करें॥

तीन दिन तक रागी को केवल हरी, पत्तों की साम तरकारी पका कर उवाल कर या कची दी जाती है। इस के साथ केवल पानी पीने को दिया जाता है। यदि तीन दिन पश्चात् मूत्र में शक्कर होती है तो फिर कुछ झौर समय तक साम झौर पानी दो जब तक कि मूत्र शक्कर रहित महो जाय॥

श्रव इस हरे साग वाले खाने में कुछ कारवोहाइड्रेट श्रर्थात् श्राटे के सत्ववाले को जैसे चांवल, श्राल् या श्रोटमील है मिलाधो पहिले दिन केवल एक चम्मच मर श्राटे के सत्व बाले पदार्थ का उपयोग करो श्रीर फिर धीरे २ ठीक नाप से नाप कर प्रत्येक बार बढ़ाते जाश्रो॥

मूत्र की परीता कि इस में शकर है या नहीं प्रति दिन होनी चाहिंगे, जब यह किर दिखाई दे तो जान जा कि रोगी की स्वेतसार पदार्थ पचाने की सीमा तक पहुंच गये हैं॥

तद चांवत धौर धालू का १/३ धंश कम कर देना धायरयक है उत भाग में से जो तब दिया गया था जब शक्कर दृष्टि पड़ी धौर एक हफ़्ते या धौर श्रधिक समय तक इतना ही स्वेतसार पदार्थ दो धौर वढ़ाश्री मत। हरी साग तरकारी धिधकता पूर्वक खाने को दो यह ही भोजन के ढांचे का मुख्य भाग है ॥

जव कुछ काछ तक मूत्र शकर रहित हो .तो फिर स्वेतसार यासे पदार्थों को बहाते जाओं जब सक वह फिर दिखने न क्रगे धौर तब ऊपर वताई विधि के ध्रमुसार १/३ भाग कम कर हो॥

इन स्वेतसार या कारवोद्दाइड्रेट के साथ रोगी को ध्रगहे, पनीर, झाड़, ज़रा २ सा मकखन, ज़ैत्न का तेज, दिजया या मोटे थाटे की रोटी ष्पीर दाल, ष्पीर प्रखरोट, बाद्दाम देने चाहियं। दाल, प्रखरोट, बाद्दाम को बड़ी सावधानी से देना चाहिये। कोई मिठाई थ्रीर स्वेतसार-रहित भोजन नाममात्र की भी न दो। मांसाहार भी इस लिये नहीं दिया जाता कि उस की प्रवृत्ति खट्टे रस उत्पन्न करने की है॥

मिद्रिरा घ्रौर तम्बाक् का प्रमान पोषणा किया पर हानिकारक होता है घ्रौर इन को उपयोग करने से विकार होता है। पुराने मूत्रकुछ के रोग में प्रति सप्ताह में एक दिन वत रखना घ्रति सामदायक होता है। प्रति दिन रही उतरनी घ्रावश्यक है॥

एक वर्ष या उस से ग्रधिक समय तक सुखे पानकी ग्राटिक तैयार पदार्थी (Desiccated pancreatic preparations) के उपयोग से ग्रीर उपराक्त वर्धन के ग्रनुसार भोजन का निषेध करने से ग्रीर रोगी के स्वेतसार पदार्थी की पाचन शक्ति की सावधानी करने से यदि रोगी की पानिक ग्राटिक किया श्रति ही विगड़ न गई हो तो किर से नवीन हो जाती है। परन्तु किसी २ दशा में जब रोग श्रति दाक्त हो गया है यह चिकित्सा जोगों को भ्रपने श्रेष जीवन पर्यन्त करनी पड़ती है श्रीर इस से उन का जीवन यद जाता ग्रीर विश्राम से कट जाता है।

# स्परू (Sprue)।

स्पद्ध रोग दस्त रोग के समान वड़े इन्हें पीले फेन वाले दस्तों के आने से आरम्भ होता है। बहुधा प्रातः काल को कई दस्त हो जाते हैं, मुंह में गालों की भीतरी थ्रोर भौर जीभ पर फोड़े या छाले पड़ जाते हैं, पाचन किया में विकार होता है थ्रौर बज़न बहुत घटता जाता है। कुछ काल पूर्व इस रोग को थ्रांतों का रोग सोच कर वैसी ही चिकित्सा करते थे। पर भव यह सिद्ध हुथा है कि यह पालन पोषण के विकार द्वारा, जिस में भोजन के चूने को उपयोग करने की शिक्त नष्ट हुई है, होता है।

शरीर के चूना उत्पन्न करने वाले श्रवयवों ने हड़ताल कर दी है श्रीर इस कारण से शरीर में चूने का मानो श्रकाल पड़ गया है ये शरीर के श्रवयव जो चूना उत्पन्न करते हैं इन का एक सुग्रड है श्रीर उस में तिल्ली, कलेजा श्रीर श्रव नल के गृरूद सम्मिलित हैं॥

1

जब से यह ज्ञान प्राप्त हुआ है स्पद्ध के रोग की चिकित्सा उत्तम स्रोर लाम दायक रीति से होती है॥ साधारण द्शा में रोगी को १ या २ सप्ताह के जिथे प्लंग पर जिटाते हैं। श्रीर केवल दूध भोजन के लिथे देते हैं श्रीर १० श्रेन कैलसिस्सम लेक-टेट (Calcium Lactate) की दिन में ३ पार देते हैं कि निश्चय हो जाय कि चूने का यथोचित संचय है॥

टिकियां जिन में यथोचित परिमाण तिल्ली, कलेजा धौर प्रान्न नस के रादूद के खुले बनाये पदार्थ का हो दिन में तीन बार खाने को दी जाती है। ये रादूद कपी पदार्थ चूना बनाने वालों की घटी को पूर्ण कर देते हैं धौर बहुत दशाओं में देखा गया है कि छति शोघ पालन पोषण किया की समानता ठीक हो जाती है और चंगे हो जाते हैं॥

एक सप्ताह या घ्रधिक दूध के भोजन पर रख कर योजन धीरे २ ऐसे बढ़ाया जाता है कि दूध के भोजन छोर हरी साग तरकारी दी जाती है च्रोर ई सप्ताहों के च्रन्त में उन को जिन्हें स्पक्ष रोग केवल हरके रूप में है भ्रापने पूर्ण भोज्य पर ले घ्राते हैं च्रोर फिर से च्रारोग्य हो जाते हैं॥

बहुतेरे पुराने मुंह में जाले पड़ने के रोग जो स्पह्त के रोग में नहीं गिने जाते हैं इसी प्रकार की चिकित्सा द्वारा ध्वच्छे हो जाते हैं यह वर्त्तमान फाल में स्रति ही जामदायक चिकित्सा स्रौर श्रौषधियों में उन्नति हुई है॥

## काला श्राजार।

लेखक:--प. ई. क्लार्क, एम. डी.

काला धाज़ार का रोग 'जीशमन दोनोवनी" रोग क्रमि के द्वारा लग जाता है और इस के ठीक रोग में समय कुसमय उवर धाता है, रोगी का वज़न धौर वज श्रधिक घट जाता है, तिल्ली वढ़ जाती है धौर रक्त के तत्व में विकार हो जाता है॥

### इस में छौर मलेरिया ज्वर में धन्तर।

बहुत कर के इस को मदोरिया के समान समक्त तोते हैं, और मतोरिया की ही चिकित्सा करते हैं। कभी २ इन दोनों के तक्तिया कई वातों में एक दूसरे के सामान होते हैं यहां तक ये दो रोग कभी २ मिलते हैं कि इन के निर्याय करने में भूज न करना कठिन होता है। दोनों रोगों में तिल्ली बढ़ जाना एक सुख्य जक्त्या है और दोनों में रक्त की न्यूनता होती है और दोनों रोग एक ही रोगी को हो सक्ते हैं। परन्तु ये विवक्षत मिन्न २ जाति के रोग कृमि द्वारा होते हैं। यद्यपि हम को विदित है कि मलेरिया रांग के रोग-छमि किस प्रकार से प्रविष्ठ होते हैं हम यह नहीं कह सक्ते कि स्पक्ष के रोग-छमि कैसे मनुष्य में प्रवेश करते हैं। कोई २ यह कहते थे कि ये रोग-छमि खटमल के काटने से मनुष्य में प्रवेश करते थे परन्तु बहुत इस को प्रमाण रहित समस कर नहीं मानते हैं वर्तमान काल में यह विश्वास किया जाता है कि ये कोई रक्त चूसनेवाले कीड़े के द्वारा, कदाचित् मच्छर या सैंड फ्राई (Sand fly), रेत मन्छी, के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है॥

### चिन्ह धौर जन्नग।

श्रित मुख्य श्रीर विशेष जत्तण श्रीर वह जो रोगी स्वयं देखता है काला श्राज़ार रोग में तिली का पढ़ जाना है। यह वढ़ना धीरे र होता है पित महीने के श्रन्त में वह केवल पखली के ज़रा नीचे होती है श्रीर तीसरे महीने के श्रन्त में नाभी श्रीर पसली के किनारे के मध्य में होती है श्रीर छ्टवं महीने में नाभी तक पहुंच जाती है। श्रक्षाध्य दशाओं में वह इस से भी शीध्रता से वढ़ती है यहां तक कि तीसरे महीने में नाभी तक पहुंच जाती है। यद्यपि इस से ऊपर जो बढ़ना पताया है यही इस के बढ़ने का साधारण नियम है। तिली वहुधा पिलपिली व नर्म तो नहीं होती पर किसी र दशा में ऐसी हो जाती है। तिली नीचे की श्रोर न वढ़ कर पीछे की श्रोर भी वढ़ती है, ऐसी दशा में रोगी को विदित नहीं होती है श्रीर हाक्टर से परीज़ा हारा विदित हो जायगी।

तिल्ली भी वहती है छौर उसी के खाय रोगी का वज़न धौर वल भी घट जाता है छौर रोगी होने के कुछ काल पश्चात् रोगी को रोग विदित हो जाता है। ये घटी रोग के बढ़ने पर छौर भी छविक होती जाती है॥

#### व्वर ।

काला प्राज़ार का डवर मोती-िक्तरा और मलेरिया के समान कुछ विशेषता नहीं रखता है। कमी २ इस का ज्वर मलेरिया के समान होता है थ्रौर कभी २ मोती िक्तरा के समान होता है। थ्रौर किसी २ एशाओं में इन दोनों रोगों के डवर से विलकुल ही भिन्न भी होता है। इस डवर में केवल एक ही विशेषता है जो इस रोग के पहिचानने में मुख्य हैं कि २४ घगटों में यह दो वार चढ़ता थ्रौर उतरता है। यदि प्रति दो घगटों में उवर (Temperature) नापा जाए तो देखोंगे कि २४ घगटों में यह दो वार चढ़ता है थ्रौर यही काला थ्राज़ार की मुख्य विशेषता है॥

#### रक्त में परिवर्त्तन।

इस रोग की विशेष दशाओं में जो परिवर्तन रक के मिश्रण तत्वों में होता है पूरा, स्पष्ट विवित होता है। प्रथम रक के श्वेत कण (Corpuscles) कम हो जाते हैं। एक ध्रारोग्य मनुष्य में कुछ नपे हुए रक में रक के श्वेत कण ७,४०० होते हैं परन्तु काला ध्राज़ार रोग होने से ४,००० या इस से भी कम रह जाते हैं। इस के साथ ही रक के जाल कण भी कम हो जाने के कारण वह जाल रंग, जो रक की स्वच्छता जब ठीक है तब होता है, फीका पड़ जाता है। मलेरिया ज्वर में ये रक के जाल कण नहीं घटते हैं, कभी एक ध्राध दशा में घटें। इस का ध्रथं यह है कि मलेरिया के पुराने रोगी का रंग "काला ध्राज़ार" के रोगी की ध्रपेता ध्रधिक पीला होता है।

धौर भी छोटे मोटे चिन्ह घौर जन्म हैं जो इन मुख्य जन्मों के संयोग से विशेष मूल्य के हो जाते हैं। काला ध्राज़ार के रोगी के दांत के मसुड़ों से, नासिका से घौर दूसरी निलयों घौर हिद्रों द्वारा रक्त निकलता है इस कारण उस में स्थूल होने की शिक कम हो जाती है घौर हज़म न हो जाने से इसे रक्त की स्वच्छता नहीं मिलती। दूसरा चिन्ह जो इस रोग के रोगीयों में दिखाई देता है वह वालों का स्थलापन छौर शीघ्र टूट जाना घौर वालों में चमक न रहना है। वालों में का स्वाभाविक तेल जाता रहता है जो वालों को मलक देता है इसी कारण से इन में चमक भी नहीं रहती है। काला घाज़ार के रोगियों को पुरानी तीव्र खांसी जैसी सदीं (Bronchites) में होती है त्याने लगती है, माथे घौर कन्पटी की श्वचा का रंग इस रोग में वहुधा काला पड़ जाता है।

#### निदान।

इस रोग की पिंदचान उपरोक्त दिये हुए विशेष लक्षणों द्वारा धौर धसमय के ज्वर के वर्णन द्वारा धौर रोगी के वज़न धौर वल के लगातार घटने से धौर रक्त के पिरवर्त्तन से को ऊपर बता चुके हैं धौर रक्त की परीक्ता विवत उपाय द्वारा करने से जिस से इस रोग के रोग-कृष्ति दृश्य पहेंगे पता लग जायगा। रक्त के "सीरम" पदार्थ की परीक्ता भी की जाती है धौर वह इस की पिंदचान में वहु मूल्य होती हैं। इस परीक्ता को धालडीहाइड परीक्ता कहते हैं। किसी २ रोगी में साधारण रक्त परीक्ता द्वारा रोग-कृष्ति नहीं मिलते हैं, ऐसी दशा में तिल्ली को छेदने से तुरन्त ही पिंद-चान हो जाती है। तिल्ली को छेदने से काला धाज़ार का निश्चय भली भांति हो जाता है, परन्तु ऐसा करने में कुछ जोखिम का भय रहता है सो जब धौर २ डपाय द्वारा निर्णय नहीं होता है तब इस विधि को उपयोग करते हैं॥ संयोग से चंगा होने की छाशा।

संयोग से इस रोग से अच्छा हो जाना ऐसी दशाओं में जहां चिकित्सा नहीं की गई असम्भव सा है क्यों कि रोग बढ़ता ही जाता है और अन्त में रोगी उस से मर जाता है या बहुधा कर के इसी रोग से कोई और रोग जो असाव्य है उत्पन्न हो जाता है। और शारीरिक यंत्र की निर्वजता के कारण रोगी इस में अशक हो जाता है। जिन रोगियों की चिकित्सा की जाती है उन में बहुतों की दशा भजी रहती है। जितनी जल्दी चिकित्सा आरम्म की जाय उतना ही चंगा होने की आशा होती है यदि रोगी रोग के आरम्म के दिनों में चिकित्सा आरम्म कर दे तो उस के चंगा होने की अधिक आशा है उस रोगी की अपेदा जो अपनी चिकित्सा कराने के जिये उस समय जावे जब कि रोग ने उस के शरीर यंत्र में हढ़ जड़ पकड़ जी हो।

चिकित्सा।

क्यूंही रोग की पहिचान हो जाय तुरन्त चिकित्ला श्रारम्म कर देनी चाहिये। चिकित्सा के लिये किसी नस मं बहुधा कर के कोहनी के जोड़ के ऊपर की नस में टारटार इमेटिक या पेन्टीमनी की कोई श्रीर तैयार की हुई श्रीवधि पिचकारी द्वारा डालो। यह चिकित्सा डाक्टर ही देवे या कोई पेसा जन जो इस में निपुण हो। इस कारण इस की चिकित्सा धौर खुराक इत्यादि का सारांश लिखना शावश्यक नहीं है॥

पेन्टीमनी की सस्ते मोल की तैयार की हुई श्रौषधि से मंहगी की धापेता देर में लाभ होता है। सो वे लोग जो व्यय कर सके हैं भला है कि महंगी मुख्य वाली भौषधि ले कर श्रयनी चिकित्सा शीव्र कर लें॥

#### **छल्मान** ।

काले धाजार के रोगी के शरीर में रोग द्वारा दुसरे रोग कृमि पर प्रवल होने की शक्ति जाती रहती है और ध्रशक्त होने से दूसरे ध्रसाध्य रोग जैसे मोती किरा, संप्रहणी, जय रोग ध्रीर शीत रोग लगने का बड़ा भय रहता है। एक साधारण उल्मन काला ध्राज़ार की ब्रांको निमोनिया (क्रांती में शीत) है ध्रीर उस से बहुतों की मृत्यु होती है। दूसरी उल्मन को इस में होती है दस्त या संप्रहणी, (gangrene of the mouth मुंह में क्रांले), मुंह ध्राना, मस्डों ध्रीर नाक हत्यादि से यक बहना है।

A C

काला धाज़ार का धौर विस्तार पूर्वक वर्णन जो पढ़ना चाहते हो सो नेपीयर धौर म्यूर को 'हिंड बुक ग्राघ काला धाज़ार'' (Hand-Book of Kala Azar) जो धाकस्फ्रंड विश्वविद्यालय के छापेखाने में छपी है, पढ़ा॥

## पागल कुत्ते के काटे की चिकित्सा।

लेखक:—ले॰ कर्नल ई. डी. डब्ल्यू ग्रेग, सी. घाए. ई., एम. डी. इत्यापि, डाइरेक्टर, पास्टिग्रर इन्स्टिट्यूट घाव इंडिया, कसौली ॥

#### घाव का उपखार।

जानवर के काटने के पश्चात् जिसनी जल्दी हो सके घाष को भजी प्रकार पानी से घोना चाहिये। किर घन्छी प्रकार से सुखा कर उस को जजाना (दाग़ जगाना cauterize) चाहिये। इस कार्य्य के जिये सब से घन्छी घस्तु निर्मल कारवोलिक पसिड है क्योंकि वह घ्रच्छे प्रकार से भीतर प्रवेश हो जाता है धौर जल्दी से विष को नए कर देता है। धौर चृंकि जिस जगह पर यह लगाया खाता है इस स्थान को सुझ कर देता है इस जिये घाव के भीतर पहुंच कर विशेष कए दायक भी नहीं होता। यदि निर्मल कारवोलिक पसिड न मिल सके तो प्रमेंगनेट घ्राघ पोटाश स्त्रे व्यथम उस के गाढ़े र सोल्यूशन से या निर्मल सिलवर नाईट्रेट से यही काम् लेना चाहिये। परन्तु यह चीज़ें निर्मल कारवोलिक पसिड के वरावर लाम दायक नहीं होतीं॥

यहां यह वर्गान कर देना आवश्यक है कि अच्छे प्रकार से घाव को "जलाना" किसे कहते हैं। कोई २ मनुष्य यह विचार करते हैं कि दांतों के वो गहरे घावों को अच्छी तरह से जलाने के लिये उन के चारों प्रोर की पांच पांच छः छः इंच तक की खाल नष्ट कर देनी चाहिये। घोर इस घात का नाम मात्र विचार नहीं रखते कि कास्टिक घाव के भीतर उस की विट्युल तह तक पहुंच गया या नहीं। घाव को अध्छी प्रकार "जलाने" के लिये एक २ दांत के चिन्ह को अलग २ कर के उपचार करना चाहिये छोर यह यात भली प्रकार देख जेनी चाहिये कि कास्टिक पूरी रीति से घाव के भीतर भर गया है या नहीं छोर उस की विज्ञुल तह तक पहुंच गया है या नहीं। कभी २ दांत का घाष इतना सूहम होता है कि जर तक नश्तर से चीर कर उस को बड़ा म कर दो तब तक उस के भीतर हर स्थान

में कास्टिक नहीं पहुंच सका। जिस घाव में साफ़ २ दांत के चिन्ह हों उस में कोई तेज़ फ़ुरेदनी श्रवश्य उपयोग करनी चाहिये। परन्तु इस पात का घ्यान रखना चाहिये कि ऊपर की खाल दूर तक नष्ट न होने पाप, नहीं तो घाष भरने में देर जगेगी, वस इतना ही देखे लेना ग्रावश्यक है कि कास्टिक ने घाव के उन समस्त भागों को भजी प्रकार जला दिया है जिन में दांत का विष लग गया है॥

हम को विश्वास है कि यदि जानवरों से कारे हुए मनुष्य जल्दी से देख भाज किये जापं, धर्यात् काटने से एक घंटा व्यतीत होने के पहिले ही इन का छपचार कर दिया जाए, प्रार्थात् यदि घाव का स्थान पेसा है कैसे पिंडली या हाथ जहां पर काटने को नश्तर ने खटके लगाया जा सका है तो जब से ग्रन्हा डपचार यही है कि उस जगह का सारा भाग जितने में विष के पहुंचने की बाशंका है काट कर फेंक दिया जाए। परन्तु घाव चाहे जलाया जाए चाहे उसका माग काट कर फेंक दिया जाए यह कमी रहता के साथ नहीं कहा जा सका है कि विष फैलने का छर प्रव विजक्त ही दूर हो गया। हां इतना लाभ तो श्रवश्य है कि यदि यह सब छपाय मली प्रकार काम में जाए जाएं तो घाव में से विष का स्पधिक श्रंश दूर हो जाता है और थोड़ा सा बचा हुआ विष जो मनुष्य के शरीर में रह जाएगा वह भी पैस्टयूरियन उपचार के द्वारा प्रधिक सुगमता के साथ विनष्ट किया जा सक्ता है॥

पैस्ट्यूरियन उपचार कुकर रोग से रितत होने के लियेः—

घाव को मली भांति जला कर दूसरा काम यह है कि इस का निर्णय किया जाय कि रोगी को पेस्टयूर इन्सटीटयूट या भ्रोषधालय में भेजें या महीं। यदि एक पढ़ा जिखा श्रेनुभवी डाफ्टर न मिज सके या कुछ सन्देह हो तो एक सारांश तार रोगी के जनगों का और काटने के विषय के व्योर का पैस्टयूर इन्सटीटयूट को भेज कर सम्मति लो। ऐसी दशा में जब उपचार की प्रावश्यकता न हो तो इस से रोगी का लम्बी यात्रा का व्यय धौर दु:ख वन जाएगा। तार नीने लिखे पते के धनुसार मेजोः—

- पैस्टयुर इन्सटीटयुट आव इन्डिया, कसौली ... ... पैस्ट्र्यर (Pasteur)
- " सदर्न इरिडया, कुनर, (मदास). लिस्सा ( Lyssa ) ₹. वीरस (Virus)
- ,, ,, ....रंगून (वरमा) ... किङ्ग एडवर्ड ७ मेमोरियल पैस्टयूर इन्सटीटयूट, शीलांग
- - .. रेत्रीज़ (Rabies)
- (श्वासाम) ... ... ... रत्राज़ (Rabies) "रेवीज एएड एन्टी-रेविक ड्रीटमेन्ट इन इंग्डिया" ... पृष्ट ६-११

विशेष सूचीपत्र

# सूचीपत्र ।

|                                                             | १७                             | किस विधि द्वारा सौ वर्ष जी सक्ते हैं    | . १२३              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| श्चाननल-महास्रोत,<br>श्चामार्थय,                            | ? <b>=</b>                     | क्या करना चाहिये यदि बालक               | •                  |
| ध्यभ्यास,                                                   | <b>&amp;</b> ¥                 | श्रास न ले,                             | १३८                |
| धारोग्य बालक,                                               | १४१                            | कोष्ट वद                                | १७१                |
| ध्रजीर्थ, (बच्चों का)                                       | १४६                            | कर्ण मूल.                               | 260                |
| ष्प्रपथ्य भोजन,                                             | १५४                            | कैसे पेट के केंचुए की रोक हो            | ••                 |
| प्रनीर्थ के कारण श्रीर तत्त्वण,                             | \40<br>8€=                     | सकी है।                                 | २०६                |
| ष्यांतों के कृमि श्रीट दिकीनी,                              | <b>₹</b> 0€                    | कह दाने का रोग,                         | 300                |
| व्यिष्क रज-साव होना,                                        | २५१                            | कहवे (गत सुए) घौर गृद्द,                | २१४                |
| धानुवारणसानु हाना,<br>घान्हीरी, (श्रंघीरी)                  | 743<br><b>9</b> 45             | क्या करना इचित है कि च्य रोग            | 710                |
| भ्राकस्मिक घटनाएँ,                                          | २७१                            | के फैलने से रोक हो,                     | <b>२</b> २६        |
| ष्पांत का बढ़ ग्राना,                                       | <b>₹</b> 5                     | कैसे तपेदिक अच्छा हो सक्ता है,          |                    |
| घन्य वस्तुर्घो का निगता जाना.                               | २५०<br>२ <b>८७</b>             | कोरोसिस,                                | 747<br><b>2</b> 42 |
| ध्यपने सिरजनहार को जान,                                     | 300                            | ्र कृत्यात्त्व,<br>  कोद्               | 747<br>767         |
| जारा रिंद्यारहार की जान,                                    |                                | ्रान के <b>रोग,</b>                     | न्दन<br>रेह्दै⊏    |
| व्यवतिहारी स्रीपधियां.                                      | 88                             | ् कान का बहुना,                         | 790<br><b>79</b> 0 |
| हुश्तिहारी श्रीपियां,<br>इनफ्डएजा,                          | <b>ર</b> શ્દે                  | कष्ट घान जिन में रक्त श्राधिक वहता      | _                  |
| •                                                           |                                | कन्यों भौर बगुल से रक्त बहुना,          | 200                |
| उचित प्रकार के रहने के घर,<br>उचित बैठने खोरखड़े होने की वि | કુક સ્ટ્રેલ્ટ<br>કુક સ્ટ્રેલ્ટ | कुष्टी और गरारा करने के लिये,           | ३०६                |
| जावतं बठन श्रारखंड हान का ।                                 | वाष,रद                         | कोरोसिस की बीमारी के बिये,              | 305                |
| षत्तम गरी घ्रावृरोट,                                        | <b>२</b> ८                     | काला प्राजार,                           | ₹१=                |
| ष्ट्रण जल की बोतल या चैली,                                  | ११३                            | काला आजार,                              | 455                |
| ष्ठबलते जल से जल जाना,                                      | ₹८०                            | खाना,                                   | ३२                 |
| ' <b>ग</b> नीमा" या विचकारी,                                | १११                            | ंबांसी घोर सर्दी,                       | १६०                |
| 8                                                           | - • •                          | खसरा,                                   | १६५                |
| •                                                           |                                | खुअली,                                  | २४६                |
| िकृत कारण से दांत सदते हैं,<br>केश खीर लचा के तेल की व      | २४                             | ख्टमल, २४८ व                            | 388                |
|                                                             | गंठ, ६०                        | खोपदी के घाव से रक्त बहुना बन्द         |                    |
| फसरत,                                                       | <i>સ</i> ્ક                    | करना,                                   | २७६                |
| कान की रज्ञा,                                               | <b>ξ</b> ε                     | *************************************** | ko                 |
| क्या मदिरा उपयोगी श्रीपधि है,                               | <i>⊏</i> 9                     | ्रान्नापन,<br>गर्भावस्था,               | १२७                |
| कृमि द्वारा रोग कैसे होता है,                               | 099<br>084                     | गर्भावस्था,<br>गर्भावस्था का समय,       | १२६                |
| केसे रोग-कृमि परीर में प्रवेश करते                          | 1 5 5 5 5                      | •                                       |                    |
|                                                             |                                | ·       (                               | }                  |

| <b>३</b> २६                     | स्वास्थ्य धौ   | ₹ १ |
|---------------------------------|----------------|-----|
| गर्भावस्था के लक्ष्या           | १३०            |     |
| गर्भवती स्त्री की सेवा करना,    | १३०            |     |
| गला बैठना या कन्ठ पीड़ा,        | २१⊏            |     |
| गर्मी,                          | २४६            |     |
| गर्भाग्य और श्री-श्रग्रह कोप के | रोग, २५४       |     |
| गलस्ए                           | २१४            |     |
| गिल्टी या गुम्मद् पद् जाना,     | २८६            |     |
| <b>छ्या</b> व का उपचार,         | ३२२            |     |
| च्रेतना त्रास और रस,            | દ્દેવ          |     |
| चेतना तन्तु,                    | €3             |     |
| चेतना यन्त्र की रक्षा,          | €8             |     |
| चेचक का टीका लगाना,             | २४०            |     |
| चीलढ़,                          | २५७            |     |
| चहरे और गर्दन से रक्त बहना      | , ২৩৩          |     |
|                                 |                |     |
| छोटी आंतें,                     | 30             |     |
| ें छोटे बालकों को दस्त ख        |                |     |
| रोग,                            | १५१            |     |
| ह्योटी माना,                    | १६७            |     |
| जांच की लम्बी हही,              | <del>४</del> ३ |     |
| जननेदिय की रत्ना.               | ७२             |     |
| जल-चैठक,                        | १०ह            |     |
| जम्रगा,                         | १५६            |     |
| जुकाम,                          | २१६            |     |
| न्यूएं,                         | २५७            |     |
| जब घाव में विगाड़ हो तब कर      | । करना         |     |
| चाहिये                          | <i>లల</i>      |     |
| जल जाना,                        | २८०            |     |
| जब कील या फांस पांव या ह        |                |     |
| लग जाए,                         | २⊏१            |     |
| जब कुत्ताया कोई दृस्रा पुशुः    | काटे तो        |     |
| क्या करना रचित है.              | ર⊏શ            |     |
| बोदों में और पीठ में पीदा.      | ाठिया. २८७     |     |
| ज्वर कैसे नापना चाहिये.         | 388            | İ   |

| ट्राइफ़स ज्वर,                           | १६५          |
|------------------------------------------|--------------|
| देप वर्ष, (Tape Worm)                    | २१२          |
| दिकीनी, (Trichinæ)                       | २१३          |
| देकोमा (Trachoma),                       | २६७          |
| ठ्यहे जल को दस्ताने से रगद के            |              |
| मलना,                                    | 308          |
|                                          | •            |
| " डिप्योरिया,"                           | १६२          |
| डकात (Eczema),                           | २५६          |
| इवे हुर्यों की जान बचाना,                | र⊏३          |
| तुम्बाकू और मृदिरा से द्वानि,            | 38           |
| ंतम्बाकू एक बिष है,                      | <b>⊏</b> 9   |
| तम्बाकू पीने से मदिरा पीने की इच्ह       | 72           |
| होती है,                                 | ६२           |
| तम्बाकू का मारा हृदय,                    | ६२           |
| तम्बाकू भ्राल्प जीवन करता है,            | 83           |
| तम्बाक पीने का अभ्यास कैसे छटे.          | દધ           |
| तपेदिक से रिकत रहने का उपाय,             | <b>२२</b> ३  |
| त्वचा का छिल जाना और चौट लगन             | प्रकर        |
| हांतों का छल्य बहेरय,                    | २ <b>३</b>   |
| दांतों की रक्षा                          | ् २३<br>ॅ २६ |
| दीर्घाषु के नियम.                        | ११६          |
| दूध विजाने वाली दाई,                     | રષ્ટદ્દ      |
| दूध पीने की स्वच्छ बोतलों के दो          |              |
| प्रकार,                                  | १४६          |
| दस्त, भूगा                               | १६०          |
| दस्त और पेचिश की कैसे रोक हो             |              |
| . सक्ती है,                              | १७६          |
| दाद,                                     | २६०          |
| दूर द्रश्य, निकटवर्ती दृश्य, नेत्रों में |              |
| पीड़ा,                                   | र६⊏          |
| दांत पीड़ा,                              | र⊏३          |
| दस्त रोकने के लिये,                      | ३०६          |
| राव वर गलन                               | AIA E        |

|                                  | •                   | -20 0-2                             |              |
|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|
| न्ख,                             | 4१                  | वर्फ़ रहित ठग्डी गदी बनाने की री    |              |
| नेत्रों की रत्ता.                | ξo                  | वालक का गभार्थय में बद्रना,         | १२⊏          |
| निर्मल वाष्ठ,                    | 808                 | वालक की रक्षा.                      | १४३          |
| नाल की रक्षा की उचित रीति        | १३६                 | वालक् का भोजन,                      | १४६          |
| नन्हे बालकों में दस्त की उपचार   | Į.                  | बद्द कोष्ट,                         | १७१          |
| चिकित्सा,                        | १५४                 | ब्वासीर.                            | १७३          |
| ''निमोनिया" श्रौर ''ह्रुरिसी''   | २२१                 | विषम ज्वर, हेङ्गग्र ज्वर.           | १६३          |
| नेत्र घ्यौर कान के रोग,          | रहें                | ''वेरी वेरी'' के कारण.              | २०१          |
| नेत्र का ग्राना,                 | २६६                 | वेरी वेरी को कैसे रोक सक्ते हैं.    | २०३          |
| नाक से लहू बहुना                 | 254                 | वाग्र नली की स्रजन,                 | २१६          |
| नाड़ी,                           | २६२                 | बालकों की पसली चलना,                | २२३          |
| नकसीर फूटना,                     | <b>२</b> = <b>४</b> | बांक्सपन,                           | २५४          |
| 44(1) Hours                      | ,                   | विष खाना,                           | र⊏र          |
| पानी पीने की छख्यता,             | 2,9                 | बिश्राम,                            | २८६          |
| पुरुष के खड़ा का भेद,            | ξυ                  | ववासीर का मरइम,                     | ३०७          |
| पागल कुत्ते के काटे की चिकित्सा  | ३२२                 |                                     |              |
| पानी,                            | १०४                 |                                     | 910          |
| पेचिश                            | १७६                 | भोजन का पचना,<br>भोजन स्त्रीर खाना, | १७           |
| पैर गर्म पानी में हालना,         | १०८                 |                                     | ₹€           |
| प्रसव की तैयारियां.              | १३१                 | भोजन पकाना,                         | 30<br>39     |
| प्रसव,                           | १३३                 | भोजन और खाने की विधि,               | ₹ <b>१</b>   |
| पेट के केंचुए,                   | 304                 | भिन २ प्रकार के वशे,                | <b>48</b>    |
| हेग                              | ७३१                 | भोजन और व्यायाम,                    | १२४          |
| धूरिसी या फेफड़ों की मिल्ली की   | 1                   |                                     |              |
| स्जन,                            | २२४                 | ह्मरूप्य का दांचा,                  | १४           |
| पीड़ित रज-स्नाव,                 | २४१                 | मैले श्रीर रोग-गस्त दांत            | ₹⊏           |
| पट्टी बांधना,                    | २७१                 | मांसाहार,                           | ३६           |
| पान्ड रोग या पीलिया रोग,         | २⊏६                 | छंद्व से श्वास लेना,                | ३⊏           |
| पयासा या रुखे या गिरे हुए बाल है | ਜ ∤                 | मस्तिष्क श्रौर पीठ का बांसा,        | ရိုဝ         |
| लिये,                            | ३०५                 | मदिरा-भोजन नर्ही है,                | <b>⊏</b> 8   |
| 9- 4                             |                     | मदिरा वल नहीं देती है,              | <b>=k</b>    |
| फीड़े थीर त्वचा के घाव,          | २६१                 | मदिरा का प्रभाव मस्तिष्क पर,        | _ <b>=</b> Ł |
|                                  | ļ                   | मदिरा पीने से रोग होते हैं,         | દ્ધફૈ        |
| लुड़ी आंत,                       | २०                  | मदिरा पीने से घल्प जीवन होता        | है, दर्द     |
| बने भोजन का शरीर में भिद्र जान   | र, २०               | मदिरा पान कैसे हुट सक्ता है,        | ್ಷ           |
| बुद्ध घारण करना.                 | ४०                  | मुक्खियां दस्त रोग फैलाती हैं,      | १५३          |
| <b>ज्यमिचार</b> ,                | <b>७</b> ४ ।        | मैला दूध,                           | १५३          |
| - 40.1 44.01                     | -                   | <b>₩</b> *                          | •            |

| गर्भःमोती भिरा या दाने का ज्वर,         | १८२              | सीवे बैठो और सीवे खड़े रही,<br>सौ वर्ष तक कैसे जी सके हैं | υĘ          |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| गर्भ भरामही.                            | १६७              | सौ वर्ष तक कैसे जी सके हैं                                | २२३         |
| गढ मलेरिया फैलने को कैसे रोक            | 1                | स्पर्येदिय,                                               | ५१          |
| गर सक्ते हैं,                           | २३६              | क्ष्मा ग                                                  | <b>*</b>    |
| गर मीच घाना,                            | २७८              | स्परु                                                     | ३१७         |
| गर श्रेह का चाना,                       | २८४              | संयमी,                                                    | 68<br>***   |
| ति मूत्राधय में पथरी पड़ जाना,          | २८६              | संयमी कैसे रेंह,                                          | 30          |
| मिर्गी,                                 | २८७              | जी की जननेदिय का वर्णन,                                   | <b>9</b> \$ |
| घ्र¦मक्ली द्वारा रोग से केसे <b>बच</b>  |                  | स्वास्थ्य,                                                | جرو<br>د-2  |
| सके है,                                 | २६⊏              | स्वाभाविक चिकित्साएँ                                      | १०३         |
| हे मेटाबोलिजम के रोग,                   | ३११              | स्वाभाविक चेतनाएं,                                        | 48          |
| मूत्रकृच्छ या घ्राहीठ,                  | ३१४              | सृष्टि शक्ति ही से स्वास्थ्य शकि है.                      | 800         |
| •                                       |                  | सुर्घ्यं की ज्योति रह३ व                                  |             |
| चे श्वावस्था और रज-साव,                 | E0               | सेंकना,                                                   | १०५         |
| स् याग या भववारा,                       | ११०              | सर्टी छोर इसकी चिकित्सा,                                  | १६०         |
| ਬੰ ਨੇ ਕਰ                                | ११               | संग्रह्मणी रोग,                                           | १७६         |
| रोगों के कारण,                          |                  | स्जाक घौर गर्मी,                                          | <b>388</b>  |
| हैं रोग उत्पन्न करने वाले कीड़े         | .,               | स्त्री रोग,                                               | ₹8€         |
| रकाशय घोर नादियां,                      | 85               | स्वेत धातु का गिरना,                                      | २५२         |
| रक्त में जीवन है,                       | 88               | सर्प का काटना,                                            | ર⊏१         |
| इं रोग कृमि क्या है                     | ११५              | सिवया का विष या चुहों का विष,                             | र⊏र         |
| रोग कृमि कहां से घाते हैं,              | ११७              | स्नान कराना,                                              | २६१         |
| उ रज-माव का वन्द हो जाना,               | 388              | संघने के लिये,                                            | ३०७         |
| े रोगी का कमरा,                         | २६१              | मुखी खांसी के जिये,                                       | ३०८         |
| उ लोग तम्त्राकु क्यों पीते हैं,         | 80               | 1                                                         | KO          |
| 770 A-740-A-10                          | र⊏र              | ह्रस्त-भेशुन,<br>इम किस प्रकार रोग-कृमि से                | •           |
| हु                                      |                  | श्चपने को रिहात रक्खें                                    | ११६         |
| ं ू वाय का घूल,                         | 3,6              |                                                           | १दद         |
| वीर्याश्यय का निकालना                   | ευ               | 'हेज़ा,<br>हेज़ा बालकों में,                              | 980         |
| <sup>र</sup> ग्रुवास-प्रस्वास के यंत्र, | ३६               | चुड़ी का टूटना<br>चुड़ी का टूटना                          | २७८         |
| अपात अरवास के यत्र,<br>ह श्वास लेना     | २०<br><b>३</b> ६ | चुडी का उलड़ना,                                           | ₹७₹         |
| नास-प्रस्वास की क्रिया,                 | २५<br><b>४</b> ० | हिचकी,                                                    | रद्ध        |
| र शल या वास शल,                         | १४८              |                                                           | नरहै        |
| चीतला का टीका लगाना,                    | 787<br>787       | द्भाय या सपेदिक                                           | 746         |
| ter gemer dieterift                     | ~~ HE            | Parks 196                                                 |             |